# 到现可己

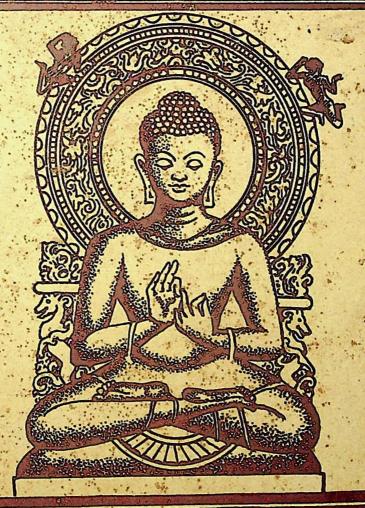

मिच्नु धर्म रिकत



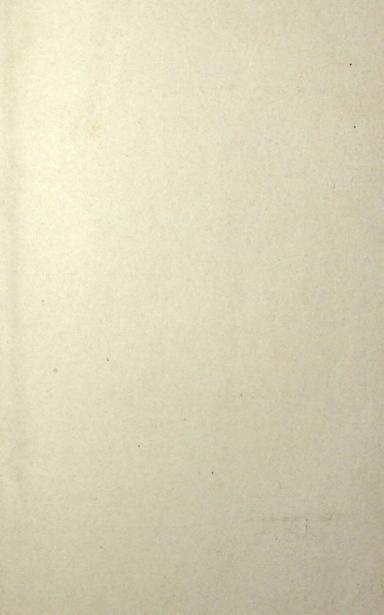



#### BURIE

#### िकक्षाओं के साथ पालि और हिन्दी अनुवाद ]

अनुवादक एवं सम्पादक त्रिपिटकाचार्य भिन्नु धर्मरिन्नत, एम० ए०

-

प्रकाशक—

मास्टर खेलाड़ीलाल, संकटा प्रसाद

संस्कृत पुस्तकालय पो॰ बा॰ नं॰ ९७, कचौड़ीगली वाराणसी प्रकाशक:---

मास्टर खेलाड़ीलाल, संकटा प्रशाद संस्कृत पुस्तकालय पो० बा० नं० ९७, कचौड़ीगली वाराणसी-१

( सर्वाधिकार प्रकाशक को सुरक्षित है )

मुद्रकः— अरुणोद्य प्रेस, ईश्वरगंगी ( नईबस्ती ), वाराणसी ।

#### निवेदन

'धम्मपद' पालि-साहित्य का एक अमृत्य प्रन्थ-रत्न है। बौद्ध संसार में इसका उसी प्रकार प्रचार है, जिस प्रकार कि हिन्दू-संसार में 'गीता' का। यद्यपि गीता का एक ही कथानक है और श्रोता भी एक ही; किन्तु 'घम्मपद' के विभिन्न कथानक और विभिन्न श्रोता हैं। गीता का उपदेश अस्पकाल में ही समात किया गया था, किन्तु धम्मपद तथागत के पैतालीस वर्षों के उपदेश से संग्रहीत हैं।

'घम्मपद' में कुछ ४२४ गायारें हैं, जिन्हें भगवान बुद्ध ने बुद्धत्वप्राप्ति के समय से छेकर परिनिर्वाण-पर्यन्त समय-समय पर उपदेश देते हुए कहा था। 'घम्मपद' एक ऐसा प्रन्थ है जिसकी प्रत्येक गाया में बुद्ध धर्म का सार भरा हुआ है। जिन गायाओं को सुनकर आज तक विश्व के अनगिनत दुःख-सन्तप्त प्राणियों का उद्धार हुआ है। इन गायाओं में शील, समाधि, प्रज्ञा, निर्वाण आदि का बड़ी सुन्दरता के साथ वर्णन हुआ है, जिन्हें पढ़ते हुए एक अद्सुत संवेग, धर्म-रस, शान्ति, ज्ञान और संसार-निर्वेद का अनुभव होता है। आज की विध्म-परिस्थिति में इस प्रन्थ के प्रचार की बहुत बड़ी आवश्यकता है, जितना ही इसका प्रचार होगा, उतना ही मानव जगत् का कल्याण होगा।

चोनी, तिब्बती आदि भाषाओं की पुराने अनुवादों के अतिरिक्त वर्तमान काल की दुनिया को सभी समय भाषाओं में इसके अनुवाद मिलते हैं, अंग्रेजी में तो प्रायः एक दर्जन हैं, हिन्दी भी इस विषय में पीछे नहीं है। हमें यह लिखते हुए प्रसन्तता हो रही है कि हिन्दी में जितने 'बम्मपद' प्रकाशित हुए, उनकी प्रतियाँ हाथों-हाथ विक गई। इससे स्पष्ट है कि हिन्दी-जगत् 'बम्मपद' से अपरिचित नहीं है।

अर्थकथाचार्य भदन्त बुद्धघोष महास्थिवर ने सिंहल-भाषा में सुरक्षित 'बस्मपदहकथा' का पाली में परिवर्तन किया था, जिसमें भगवान् ने बहाँ पर, जिसे, जिस सम्बन्ध में, जिस गाथा का उपदेश दिया था, उसका विस्तृत वर्णन दिया हुआ है। उसे बिना पढ़ें "घम्मपद" का अर्थ स्पष्ट रूप से समझ में

नहीं आता । "घम्मपदहक्यां" में प्रत्येक गाथा के उपदेश के वर्णन ने कथा का रूप घारण कर लिया है, जिन कथाओं को पढ़ते हुए मन नहीं ऊबता और वार बार उन्हें पढ़ने की इच्छा होती है । 'घम्मपदहक्यां' में कुल ३०५ कथायें आई हुई हैं । यद्यपि 'घम्मपदहक्यां' का अनुवाद प्रायः सभी समृद्ध-भाषाओं में उपलब्ध है किन्तु हिन्दी में अभी तक उसका अनुवाद नहीं हुआ, यह बड़े खेद की बात है ।

मेरे सिंहल से लौटने के पश्चात् सेठ श्री नारायणदासकी वाजोरिया ने निवेदन किया कि में एक ऐसा "धम्मपद" प्रस्तुत करूँ, जिसमें 'धम्मपदहक्या' में आई हुई कथाओं को संक्षेप में देकर गाथाओं के साथ अनुवाद रहे। पहले तो मैंने इसकी बहुत आवश्यकता नहीं समझो, और उस समय 'विशुद्धिमार्ग' के अनुवाद-कार्य में लगे होने के कारण अवकाश भी नहीं मिला। सेठ जी ने आप्रहपूर्वक मुझे कुछ कापियाँ भी मेज दी कि मैं इस कार्य को अवश्य कर डालूँ। वस्तुतः जो यह प्रन्थ तैयार हो सका है, वह सेठ जी के प्रोत्साहन से ही। सेठ जी ने जो मुझे प्रोत्साहन देकर इस धार्मिक कृत्य को कराया है और मैंने इसे करके जो पुण्य उपार्जित किया है, उसके प्रताप से वे सुखपूर्वक निर्वाण के लाभी हों।

'घम्मपदहकथा' एक बहुत बड़ा प्रन्थ है, उसमें आई हुई बहुत सी कथायें कम्बी और संयुक्त हैं। मैंने केवल उनके सारमात्र को ग्रहण करके गथाओं के अर्थ को स्पष्ट करने का प्रयस्न किया है। यदि सम्पूर्ण कथाओं को संक्षेप में लिखा जाता तो प्रन्थ और भी उपयोगी हो सकता, किन्तु मैं वैसा नहीं कर सका हूँ। आशा है भविष्य में इसका अगला संस्करण इससे परिमार्जित और सुन्दर हो सके।

विड़ला धर्मशाला, सारनाथ २१—१०—५९

भिक्षु धर्मरक्षित

#### विषय सुची

#### १---यमकवग्गो

| 112  | चक्खुपाल स्थावर का कथा      | मन हा प्रधान ह                 | -  |
|------|-----------------------------|--------------------------------|----|
| 2,2  | महकुण्डली की कथा            | 1)                             | 3  |
| 8,8  | थुल्लतिस्स स्थविरकी कथा     | वैर के शान्त होने का उपाय      | ₹  |
| 8,8  | काली यक्षिणी की कथा         | वैर से वैर नहीं शान्त होता     | 3  |
| १,५  | कौशाम्बी के भिक्षुओं की कथा | किसके कलइ शान्त होते हैं       | 8  |
| 2,8  | चूलकाल महाकाल की कथा        | मार किसे नहीं डिगा सकता        | 4  |
| 2,0  | देवदत्त की कथा              | काषाय वस्त्र का अधिकारी        | Ę  |
| 2,6  | अग्रश्रावकों की कथा         | सार को प्राप्त करने वाले       | v  |
| 3,8  | नन्द स्थविर को कथा          | किसके चित्त में राग नहीं घुसता | 6  |
| १,१० | चुन्द स्करिक की कथा         | पापी शोक करता है               | 3  |
| 8:48 | घामिक उपासक की कथा          | पुण्यात्मा प्रमोद करता है      | 9  |
| 2,22 | देवदत्त की कथा              | पापी सन्ताप करता है            | 20 |
| 2,23 | सुमना देवा की कथा           | पुण्यात्मा आनन्द करता है       | 80 |
| 8,88 | दो भित्र भिक्षुओं की कथा    | आमण्य का अधिकारी               | 88 |
|      | २—अव                        | ामादवग्गो <b>ं</b>             |    |
| ٦,٤  | सामावती और मागन्दिय की      | निर्वाण को प्राप्त करने वाले   | १२ |
|      | क्था                        |                                |    |
| २,२  | कुम्भघोसक की कथा            | अप्रमादी का यश बढ़ता है        | 83 |
| ₹,₹  | चुल्लपन्थक स्थविर की कथा    | अपने लिए द्वीप बनाना           | 13 |
| 2,8  | बाल-नक्षत्र-घोषणा की कथा    | अप्रमादी सुख पाता है           | 68 |
| 2,4  | महाकस्सप स्थविर की कथा      | अज्ञानियों को देखता है         | 24 |

| २,६          | दो मित्र भिक्षुओं की कथा    | बुद्धिमान् आगे हो जाता है                          | १५ |
|--------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|----|
| 2,0          | महाली के प्रश्न की कथा      | अप्रमादी की प्रशंखा होती है                        | १६ |
| 2,5          | किसी भिक्षु की कथा          | अप्रमादी बन्धनों को जला                            |    |
|              |                             | डालता है                                           | १७ |
| 3,8          | निगमवासी तिस्स स्थविर       | अप्रमादी का पतन नहीं                               | 20 |
|              | की कथा                      |                                                    |    |
|              | 3—1                         | चित्तवग्गो                                         |    |
| ₹,₹          | मेघिय स्थविर की कथा         | चित्त चंचल है                                      | 38 |
| ₹,₹          | किसी भिक्षु की कथा          | चित्त का दामन सुखदायैक है                          | 20 |
| ₹,₹          | किसी उत्कण्डित भिक्षु की    | सुरक्षित चित्त सुखदायक है                          | 20 |
|              | कथा                         |                                                    |    |
| 3,8          | संघरिक्खत स्थविर की कथा     | चित्त का संयम                                      | 35 |
| 3,4          | .चित्तहत्थ स्थविर की कथा    | जारत पुरुष को भय नहीं                              | 22 |
| ₹,६          | पाँच सौ विपश्यक भिक्षुओं की | मार से युद्ध कर अपनी रक्षा करे                     | 25 |
|              | कथा                         |                                                    |    |
| ₹,७          | पूर्तिगत्त तिस्स स्थविर की  | शरीर क्षण-भंगुर है                                 | 23 |
|              | कथा                         |                                                    |    |
| 3,6          | नन्द गोपाल की कथा           | झूठे मार्ग पर लगा चित्त अहितकर                     | 28 |
| ₹, ९         | सोरेय्य स्थविर की कथा       | ठीक मार्ग पर लगा चित्त हितकर                       | 24 |
|              | 8—2                         | पुष्फवग्गो                                         |    |
| 8.8          | पाँच सौ भिक्षकों की कथा     | बैक्य जीतेगा                                       | २७ |
| e, c<br>8, 7 | मरीचि कमस्थानिक स्थावर      | शरीर को असर जानो                                   | 20 |
| •, \         | की कथा                      | सरार का जलार जाना                                  | ,0 |
| . 2          |                             | ל (בוב ל ביבו ל                                    | 21 |
| ٤,३          | विद्रुडम की कथा             | मृत्यु पकड़ ले जाती है<br>मृत्यु वश में कर लेती है | 35 |
| 1,8          | पति-पूजा की कथा             |                                                    | 35 |
| 2,4          | कंजूम कोसिय सेठ की कया      | भ्रमर के समान भिक्षाटन करे                         | 30 |

| 8,8   | पाठिक आजीवक की कथा           | अपने ही कृत्याकृत्य को देखे       | 30  |
|-------|------------------------------|-----------------------------------|-----|
| 8,0   | छत्तपाणि उपासक की कथा        | निष्पञ्च और सफल वाणी              | 38  |
| 8,5   | विशाखा उपासिका की कथा        | बहुत पुण्य करना चाहिये            | 37  |
| 8,9   | द्यानन्द स्थविर के प्रश्न की | शील की सुगन्ध उत्तम है            | 33  |
|       | कथा                          |                                   |     |
| 8,80  | महाकास्यप स्थविर को पिण्ड-   | 35                                | 38  |
|       | पात-दान की कथा               |                                   |     |
| 8,23  | गौधिक स्थविर के परिनिर्वाण   | शीलवानी के मार्ग को मार           |     |
|       | की कथा                       | नहीं पाता                         | 34  |
| 8,85  | गरहदिन्न की कथा              | बुद्ध श्रावक प्रज्ञा से शोभता है  | 34  |
|       | ष्–व                         | ालव <b>ग्गो</b>                   |     |
| 4,2   | दरिद्र सेवक की कथा           |                                   | 310 |
|       |                              | मूढ़ों के लिए संसार लम्बा होता है | 96  |
| 4,2   | महाकाश्यप स्थविर के शिष्य    | मूखं से मित्रता अच्छी नहीं        | ₹८  |
|       | की कथा                       |                                   |     |
| ٤,٤   | आनन्द सेठ की कथा             | मनुष्य का कुछ नहीं                | 36  |
| 4,8   | गिरहकट चोरों की कथा          | यथार्थ में मूर्ख कीन है ?         | 38  |
| 4,4   | उदायी स्थविर की कथा          | मूर्ख को धम की जानकारी नहीं       | 80  |
| ५,६   | मद्रवर्गीय (मक्षुओं की कथा   | विज्ञ शीघ्र धम को जान छेता है     | 80  |
| 2,5   | सुप्रबुद्ध कोढ़ी की कथा      | मूर्ख स्वयं अपना शत्रु बनता है    | 88  |
| 4,6   | कृषक की कथा                  | पछताने वाले कर्म को करना          | .3  |
|       |                              | ठीक वहीं                          | ४२  |
| 4,8   | सुमन माली की कथा             | न पछताने वाले कर्म को करना        |     |
|       |                              | ठीक है                            | 83  |
| 4,90  | उप्पलवणा थेरी की कथा         | मूर्ख पाप को मीठा समझता है        | 83  |
| 4, 52 | जम्बुक आजीवक की कथा          | सोलहर्वे भाग के बराबर नहीं        | 88  |
| 4, 97 | अहिप्रेत की कथा              | पाप शीव्र फल नहीं लाता            | xx  |

| 4,83 | साठकूट त्राले प्रेत की कथा   | मूर्ख का ज्ञान अनर्थकारक होता है | 88               |
|------|------------------------------|----------------------------------|------------------|
| 4,28 | सुधम्म स्थविर की कथा         | मूर्ल की इच्छा और अभिमान         |                  |
|      |                              | बढ़ते हैं                        | 80               |
| 4,84 | वनवासी तिस्स स्थविर की       | सत्कार का अभिनन्दन न             |                  |
|      | कथा                          | करना                             | 38               |
|      | ६-पा                         | ण्डतवग्गो                        |                  |
| €, 8 | राघ स्थविर की कथा            | पण्डित का साथ करे                | 40               |
| €,₹  | अस्सनी और पुनव्दसु की<br>कथा | उपदेशक प्रिय और अप्रिय भी        | 48               |
| ६,३  | छन्न स्थिवर की कथा           | उत्तम पुरुषों का सेवन करे        | 48               |
| 8,8  | महाकप्पिन स्थविर की कथा      | मुख पूर्वक मोता है               | 42               |
| ६,५  | पण्डित आमणेर की कथा          | पण्डित अपना दमन करते हैं         | 43               |
| 4,4  | लकुण्टक मन्द्य स्थावर        | पण्डित निन्दा और प्रशंसा से      |                  |
|      | की कथा                       | नहीं डिगते                       | 48               |
| ६,७  | काणमाता की कथा               | धर्म को सुनकर शुद्ध हो जाते हैं  | 44               |
| ٤,٤  | पाँच सौ जूठा खाने वालों      | सत्पुरुष कामभोग की बात           |                  |
|      | की कथा                       | नहीं करते                        | 48               |
| 3,8  | चिमक स्थिवर की कथा           | कौन शीलवान, प्रज्ञावान और        |                  |
|      |                              | घार्मिक है                       | ५६               |
| ६,१० | धर्म-अवण की कथा              | पार जाने वाले थोड़े ही हैं       | 40               |
| ६,११ | आगन्तुक पाँच सी भिक्षुओं     | वह निर्वाण-प्राप्त हैं           | 46               |
|      | की कथा                       |                                  |                  |
|      | ৩–अ                          | रहन्तवग्गो                       |                  |
| 9,0  | जीवक की कथा                  | विमुक्त को कष्ट नहीं             | 48               |
| 6,2  | महाकाश्यप स्थविर की          | स्मृतिमान आलय को त्याग           |                  |
|      | क्या                         | देते हैं                         | - <b>&amp;</b> o |

| 9,3  | वेलिंडसीस स्थविर की कथा         | निर्वाण-प्राप्त की गति अज्ञेय है | 60 |
|------|---------------------------------|----------------------------------|----|
| 6,8  | अनुरुद्धः स्थविर की कथा         | निर्वाण-प्राप्त की गति अज्ञेय है | 48 |
| ७,५  | महाकात्यायन स्थिवर की<br>कथा    | अर्हत् की देवता स्पृहा करते हैं  | ६२ |
| ७,६  | सारिपुत्र स्थविर की कथा         | अईत् अकम्प होता है               | ६३ |
| 0,0  | कौद्याभ्वी वासी तिस्स-          | अर्हत् शान्त होते हैं            | ६४ |
|      | स्थविर की कथा                   |                                  |    |
| 5,0  | सारिपुत्र स्थविर के प्रश्नोत्तर | उत्तम पुरुष                      | ĘX |
|      | की कथा                          |                                  |    |
| 3,0  | खदिरवनिय रेवत स्थविर            | अहतों के विद्दरने की भूमि        | ६६ |
|      | की कथा                          | रमणीय                            |    |
| 6,80 | किसी स्त्री की कथा              | आरण्य में वीतराग रमण करते हैं    | ६७ |
|      | < <u>₹</u>                      | <b>ाह</b> स्सवग्गो               |    |
| 6,8  | तम्बदाठिक चोरघातक               | सार्थक एक पद श्रेष्ठ है          | 33 |
|      | की कथा                          |                                  |    |
| ۷,٦  | दाकचोरिय स्थविर की              | एक गायापद श्रेष्ठ है             | 90 |
|      | कथा                             |                                  |    |
| ٢,३  | कुण्डलकेशी थेरी की              | एक धर्म-पद श्रेष्ठ है            | ७१ |
|      | कथा                             |                                  |    |
| 6,8  | अन्यं पूछने वाले ब्राह्मण       | अपने को जीतना श्रेष्ट है         | ७२ |
|      | की कथा                          |                                  |    |
| 6,4  | सारिपुत्र स्थविर के मामा        | परिशुद्ध मन वाले की पूजा         |    |
|      | की कथा                          | श्रेष्ठ है                       | ७३ |
| ८,६  | सारिपुत्र स्थविर के भांजा       | परिशुद्ध मन वाले की पूजा         |    |
|      | की कथा                          | श्रेष्ठ है                       | FU |
| 2,0  | सारिपुत्र स्थविर के मित्र       | यज्ञ और इवन से प्रणाम            |    |
|      | की कथा                          | करना श्रेष्ठ है                  | 98 |

| 6,6          | दीर्घायुकुमार की कथा      | चार वातें बढ़ती हैं             | ७४  |
|--------------|---------------------------|---------------------------------|-----|
| 6,9          | संकिच आमणेर की कथा        | शीलवान का एक दिन का जीवन        |     |
|              |                           | श्रेष्ठ है                      | ७६  |
| 6,80         | वाणु कोण्डञ्ज स्थविर की   | ध्यानी का एक दिन का जीवन        |     |
|              | कथा                       | श्रेष्ठ है                      | 99  |
| 6,8          | १ सम्पदासक स्थविर की कथा  | उद्योगी का एक दिन का जीवन       |     |
|              |                           | श्रेष्ठ है                      | 66. |
| 6,8          | २ पटाचारा थेरी की कथा     | उत्पत्ति और विनाश का मनन        |     |
|              |                           | करना श्रेष्ठ है                 | ક્ર |
| 6,2          | किं गोतमी की क्या         | निर्वाणदशी का एक दिन का         |     |
|              |                           | जीवन श्रेष्ठ है                 | 60. |
| 6,88         | वहुपुत्तिका थेरी की कथा   | धर्मदशी का एक दिन का            |     |
|              |                           | जीवन अष्ट है                    | 68  |
|              | 9—                        | पापवग्गा                        |     |
| €, ₹         | चूलेकसाटक ब्राह्मण की कथा | पुण्य करने में शीघता करे        | 63  |
| ٤,٦          | सेय्यसक स्थविर की कथा     | पाप का संचय दुःखदायक है         | 63  |
| €,3          | लानदेवधीता की कथा         | पुण्य का संचय सुखदायक है        | ८३  |
| 8,3          | अनाथिपिडिक सेठ की कथा     | फल प्राप्त होने पर कम सूझते हैं | 68  |
| <b>E</b> , 4 | असंयत परिष्कार वाले       | पाप को थोड़ा न समझे             | 64  |
|              | भिक्षु की कथा             |                                 |     |
| ٤,٤          | विलालपादक सेठ की कथा      | पुण्य को थोड़ा न समझे           | ८६  |
| 0,3          | महाघन वणिक की कथा         | पाप करना छोड़े                  | 20  |
| 2,3          | कुक्कुटमित्त की कथा       | न करने वाले को पाप नहीं         | 22  |
| 3,3          | कोकनामक कुत्ते के शिकारी  | दोष लगाने वाला स्वयं            |     |
|              | की कथा                    | मरेगता है                       | 35  |
| 2,20         | मणिकार कुलूपण तिस्स       | विभिन्न गति                     | 60. |
|              | म्थानिय की कथा            |                                 |     |

| 2,22  | तीन भिक्षुचा की कथा      | पाप कर्म से छुटकारा नहीं     | 33   |
|-------|--------------------------|------------------------------|------|
| 29,3  | सुप्पबुद्धशाक्य की कथा   | मृत्यु से छुटकारा नहीं       | ६२   |
|       | १०-द                     | ण्डवग्गों '                  |      |
| 20,2  | छ:वर्गीय भिक्षुओं की कथा |                              | 83   |
| 20,2  | "                        | 37                           | 68.  |
| 20,3  | वहत से लड़कों की कथा     | प्राणियों की हिंसा न कर      | EX.  |
| 20,8  | कुण्डघान स्थविर की कथा   | कटुवचन न बोडा                | 24   |
| 20,4  | विद्याता आदि उपासिकाओं   | बुढ़ापा और मृत्यु आयु को     |      |
|       | की कथा                   | ले जाते हैं                  | 83   |
| ₹0,€  | अजगर प्रेत की कथा        | पापी अपने ही कमों से         |      |
|       |                          | अनुताप करता है               | 86.  |
| २०,७  | महामौद्गल्यायन स्थविर    | दस बातों में से किसी         |      |
|       | की कथा                   | एक को पाता है                | 33   |
| 20,6  | बहु भाण्डिकस्थविर की कथा | सन्देइयुक्त व्यक्ति की       |      |
|       |                          | शुद्धि नहीं                  | 33   |
| 3,08  | सन्तित महामात्य की कथा   | अलंकृत रहते हुए भी भिक्षु है | 200  |
| 20,20 | पिढोतिक स्थविर की कथा    | दुःख को पार करो /            | 908  |
| 20,28 | सुख श्रामणेर की कथा      | सुवती अपना दमन करते हैं      | \$02 |
|       | 88-                      | जरावग्गो                     |      |
| 22,2  | विशाला की सहायिकाओं      | हँसी और आनन्द कैसा ?         | १०३  |
| , .   | की कथा                   | हता आर आग-५ नता :            |      |
| 28.2  | सिरिमा की कथा            | अनित्य शरीर को देखो          | १०३  |
| 22,3  | उत्तरी थेरी की कथा       | शरीर रोगों का घर है          | 808  |
| 888   | अधिमानक भिक्षुओं की कथ   |                              | १०५  |
| 22,4  | जनपदक्त्याणी रूपनन्दा    | शरीर इड्डियों का नगर है      | 804  |
|       | थेरी की कथा              | रारार हाष्ट्रया का नगर ह     | 1-1  |
|       | यरा का कथा               |                              |      |

| ११,६ मिछिका देवी की कथा       | सन्तों का धर्म पुराना नहीं होता | १०६ |
|-------------------------------|---------------------------------|-----|
| ११,७ लालुदायी स्थविर की       | अल्पश्रत के मांस बढ़ते,         |     |
| कथा '                         | प्रज्ञा नहीं                    | 308 |
| ११,८ आनन्द स्थविर के लिए      | अहत्व प्राप्त हो गया            | 308 |
| उदान की कथा                   |                                 |     |
| ११,६ महाधनी सेठ के पुत्र की   | बहाचर्य या घन के बिना           |     |
| कथा                           | बुढ़ापे में चिन्ता              | 308 |
| १२-                           | अत्तवग्गो                       |     |
| १२,१ बोधिराजकुमार की कथा      | अपने को सुरक्षित रखे            | १११ |
| १२,२ उपनन्द शाक्य-पुत्र की    | पहले अपने को सम्हाले            | 255 |
| कथा                           |                                 |     |
| १२,३ योगाभ्याची तिस्त         | अपना दमन ही कठिन है             | ११३ |
| स्थविर को कथा                 |                                 |     |
| १२,४ कुमार कश्यप स्थविर       | व्यक्ति अपना स्वामी आप है       | 888 |
| की माँ की कथा                 |                                 |     |
| १२,५ महाकाल उपासक की          | अपना पाप अपने को ही पीड़ित      |     |
| कथा                           | करता है                         | ११६ |
| १२,६ देवदत्त की कथा           | दुराचारी शत्रु के इच्छानुरूप    |     |
|                               | बनता है                         | 220 |
| १२,७ संघ में फूट डालने की कथा | हितकर को करना दुष्कर है         | 220 |
| १२,८ काल स्थविर की कथा        | शासन की निन्दा घातक है          | 288 |
| १२,६ चूलका उपासक की कथा       | गुद्धि अगुद्धि अपने ही          |     |
|                               | होती है                         | 288 |
| १२,१० अत्तदत्य स्थविर की कथा  | पराये के लिये अपनी              |     |
|                               | हानि न करे                      | 388 |

## ( ९ ) १३-लोकवग्गो

| ,,,,,                                   | 14-1-41                          |      |
|-----------------------------------------|----------------------------------|------|
| १३,१ किसी दहर भिक्षु की कथा             | नीच धर्म का सेवन न करे           | १२०  |
| १३,२ गुडोदन की कथा                      | घर्मचारी सुखपूर्वक रहता है       | 999  |
| १३,३ पाँच सौ विपश्यक भिक्षुओं<br>की कथा | यमराज्ञ नहीं दे <mark>खता</mark> | १२२  |
| १३,४ अभयराजकुमारी की कथा                | ज्ञानी को आसक्ति नहीं            | १२३  |
| १३,५ सम्मुखनि स्थविर की कथा             | जो पीछे प्रमाद नहीं करता         | १२३  |
| १३,६ अङ्गुलिमाल स्थविर की कथा           | लोक को प्रकाशित करता है          | 858  |
| १३,७ पेशकार कन्या की कथा                | यह लोक अन्धे के समान है          | १२५  |
| १३,८ तीस भिक्षुओं की कथा                | पण्डित निर्वाण को जाते हैं       | १२६  |
| १३,९ चिञ्चमाणविका की कथा                | झ्ठे को कोई पाप अकरणीय           |      |
|                                         | नहीं                             | १२७  |
| १३,१० असहश दान की कथा                   | कंजूस देवलोक नहीं जाते           | १२९  |
| १३,११ अनाथिपिण्डिक के पुत्र काल         | स्रोतापत्ति-फल श्रेष्ठ है        | १३१  |
| की कथा                                  |                                  |      |
| 18-                                     | बुद्धवग्गो                       |      |
| १४,१ मार-कन्याओं की कथा                 | किस पद से बुद्ध जायेंगे          | 232- |
| १४,२ यमक प्रातिहार्य की कथा             | बुद्धों को देवता भी चाहते हैं    | 133  |
| १४,३ एरकपत्त मागराज की कथा              | मनुष्य-जन्म पाना कठिन है         | 838  |
| १४,४ आनन्द स्थविर के उपी-               | बुद्धों की शिक्षा                | १३४  |
| सथ-प्रश्न की कथा                        |                                  |      |
| १ /,५ उदास भिक्षु की कथा                | काम-भोग दुःखद हैं                | १३५  |
| १४,६ अगिगदत्त ब्राह्मण की कथा           | उत्तम शरण                        | १३६  |
| १४,७ आनन्द स्थविर के पूछे               | उत्तम पुरुष सर्वत्र नहीं उत्पन्न |      |
| प्रदन की कथा                            | होता                             | १३८  |
| १४,८ बहुत से मिक्षुओं की कथा            | संघ में एकता सुखदायक है          | 258  |
|                                         |                                  |      |

| १४,९ कश्यप बुद्ध के सुवर्ण चैत्य | बुद्धों की पूजा के पुण्य का    |     |
|----------------------------------|--------------------------------|-----|
| की कया                           | परिमाण नहीं                    | १३९ |
| १४-                              | -सुखवग्गो                      |     |
| १५,१ जाति-कलह के उपशमन           | इम अवैरी होकर सुखी हैं         | 888 |
| की कथा                           |                                |     |
| १५,२ मार की कथा                  | हम अर्किचन सुबी हैं            | १४२ |
| १५,३ कोशलराज के पराजय            | नय-पराजय को छोड़ सुख से        |     |
| की कथा                           | सोता है                        | 583 |
| १५,४ किसी कुलकन्या की कवा        | निर्वाण से बढ़कर अन्य सुख नहीं | 888 |
| १४,४ किसी उपासक की कथा           | भूख सबसे बड़ा रोग है           | १४५ |
| १४,६ प्रसेनजित कोशल              | निरोगिता परम लाभ है            | १४६ |
| की कथा                           |                                |     |
| १५,७ तिस्स स्थविर की कथा         | उपशम के रसपान से               |     |
|                                  | निडर होता है                   | १४७ |
| १५,८ शक देवराज की कथा            | आर्थी का दर्शन सुन्दर          | 588 |
| १६-                              | <b>पियवग्गो</b>                |     |
| १६,१ तीन भिक्षुओं की कथा         | प्रिय न बनाओ                   | 240 |
| १६,२ किसी कुटुम्बी की कथा        | प्रिय से शोक और भय होते हैं    | १५१ |
| १६,३ विशाखा की कया               | प्रेम से शोक और भय होते हैं    | १५२ |
| १६,४ लिच्छवियों की कया           | र्रात से शोक और भय होते हैं    | १५३ |
| १६,५ अनित्यिगन्घ कुमार           | काम से शोक और भय होते हैं      | १५३ |
| की कथा                           |                                |     |
| १६,६ किसी ब्राह्मण की कथा        | तृष्णा से शोक और भय होते हैं   | १५५ |
| १६,७ पाँच सौ बालकों की कथा       | धार्मिक को लोग प्रेम करते हैं  | १५५ |
| ६,८ अनागामी स्यविर की कथा        | ऊर्ध्व-स्रोत कहा जाता है       | १५६ |
| ६,९ निदय की कथा                  | पुण्य स्वागत करते हैं          | १५७ |
|                                  |                                |     |

### ( ११ ) १७-कोधवग्गो

| १७,१ | रोहिणी की कथा            | कोघ को छोड़े                 | १५९ |
|------|--------------------------|------------------------------|-----|
| १७,२ | किसी भिक्षु की कथा       | सचा सारथी                    | 150 |
| १७,३ | उत्तरा की कथा            | अक्रोध से क्रोध को जीते      | १६१ |
| १७,४ | महामीद्गल्यायन स्थविर के | तीन से स्वर्ग                | १६२ |
|      | प्रस्त की कथा            |                              |     |
| 20,4 | साकेत के ब्राह्मण की कथा | अहिंसक अच्युत पद को पाते हैं | १६३ |
| ३७,६ | पूर्णा की कथा            | जागरण शील के आश्रव नष्ट      |     |
|      |                          | हो जाते हैं                  | १६४ |
| १७,७ | अतुब उपासक की कथा        | लोक में अनिन्दत कोई नहीं     | १६५ |
| 20,6 | छःवर्गीय भिक्षुओं की कथा | काम, वाणी, मन से संयत रहें   | १६६ |
|      | १८—                      | मलवस्गो                      |     |
| 26,2 | गोघातक पुत्र की कया      | अपने लिए द्वीप की कथा        | 9:0 |
| 26,2 | किसी बाह्मण की कथा       | अपने मल को क्रमशः दूर करे    | १६९ |
| ₹6,3 | तिस्स स्थविर की कथा      | अपने ही कर्म से दुर्गति      | 860 |
| 86,8 | लाखदायी स्थविर की कथा    | मैल क्या है                  | १७१ |
| 86,4 | किसी कुलपुत्र की कथा     | अविद्या परम मैल है           | १७२ |
| १८,६ |                          | पापी सुखपूर्वक जीता है       | १७३ |
|      | की कथा                   |                              |     |
| 92,5 | पाँच सौ उपासकों की कथा   | पापी अपनी जड़ खोदता है       | १७३ |
| 20,0 | तिस्स दहर की कथा         | कौन एकामता प्राप्त करता है   | 808 |
| 86,8 | पाँच उपासकों की कथा      | राग के समान आग नहीं          | १७५ |
| 26,8 | • मेण्डक श्रेष्ठी की कथा | दूसरे का दोष देखना आसान है   | १७६ |
| 26,8 | १ उन्झानसञ्जो स्थविर     | आश्रव बढ़ते हैं              | १७७ |
|      | की कथा                   |                              |     |
| 26,8 | २ सुभद्र परिवाजक की कथा  | बाहर में अमण नहीं            | 100 |

१९-धम्मद्रवग्गो विनिश्चय महामात्यों 29,8 सचा न्यायाचीस 309 की कथा छ:वर्गीय भिक्षओं की कथा पण्डित कीन ? 98,3 308 29,3 एकुदान स्थविर की कथा बहुभाषी धर्मधर नहीं 260 लकुण्टक भहिय स्थविर 8,88 बाल पकने से स्थिवर नहीं 125 की कया बहुत से भिज्ञुओं की कथा कपवान् होने से साधुकपनहीं होता १८२ 26,4 29,5 हत्यक की कथा शमित-पाप अमण होता है \$28 भिक्ष कीन ? किसी ब्राह्मण की कथा 0,35 368 १९,८ तैथिकों की कथा मीन रहने से मुनि नहीं होता 828 हिंसा करने से आय नहीं होता वंशी लगाने वाले की कथा 2,38 224 १९,१० बहुत से भिक्षओं की कथा आअव क्षय से निर्वाण १८६ २०-मग्गवग्गा अष्टाङ्गिक मार्ग श्रेष्ठ है 20,8 पाँच सी भिक्षुओं की कथा १८७ अनित्य-उक्षण की कथा 20,2 सभी संस्कार अनित्य हैं 266 ₹0,₹ दुःख लक्षण की कथा सभी संस्कार दुःख हैं 366 सभी धर्म अनात्म हैं अनात्म-लक्षण की कथा 20,8 १८९ आल्सी प्रज्ञा के मार्ग को नहीं 20,4 योगाभ्यासी तिस्स स्यविर की कथा 338 पाता श्कर-प्रेत की कथा २०,६ तीनों कर्म-पर्थों को शुद्ध करे 190 20,0 पोठिल स्थिवर की कथा प्रज्ञा-चृद्धि में लगे 878 20,6 बृद्ध स्थविरों की कथा वन काटो, वृक्ष नहीं 193 3,05 सुवणंकार स्थविर की कथा आत्म-स्नेइ को उछिन्न कर डालो 193 20,20 महाधनी वणिक की कथा मूर्ख विध्न नहीं बूझता 898 किसागोतमी की कथा आसक्त को मौत छे जाती है 20.88 239 निर्वाणःमार्ग साफ करे २०,१२ पटाचारा की कया

194

#### २१-पिकण्णकवग्गो

| २१,१ | गङ्गारोहण की कथा           | अधिक के लिए थोड़े सुख          |     |
|------|----------------------------|--------------------------------|-----|
|      |                            | का परित्याग                    | १९७ |
| २१,२ | सुर्गी के अण्डे को खाने    | वैर से नहीं छूटता              | १९७ |
|      | वाली की कथा                |                                |     |
| ₹१,३ | मद्दियवासी भिक्षुओं        | अकर्त्तव्य को करने से आश्रव    |     |
|      | की कथा                     | बढ़ते हैं                      | 298 |
| 8,95 | लकुण्टक मिद्दय स्थिवर      | माता-पिता को मारकर             |     |
|      | की कथा                     | निर्दुःखी                      | 398 |
| २१,५ | दारुसाकटिक पुत्र की कथा    | बुद्धानुस्मृति आदि की रक्षा    | 200 |
| २१,६ | विज्ञपुत्तक भिक्षु की कथा  | प्रत्रच्या दुष्कर है           | २०२ |
| २१,७ | चित्त गृहपति की कथा        | शीलवान् सर्वत्र पृजित होता है  | २०३ |
|      | चूल सुमद्दा की कथा         | दूर से ही प्रकाशित होते हैं    | 707 |
| 28,8 | अकेले विहरने वाले          | वन में अकेला विहरने            | 208 |
|      | स्यविर की कथा              |                                |     |
|      | ₹₹—1                       | निरयवग्गो                      |     |
|      |                            |                                |     |
| 22,2 | सुन्दरी परिवाजिका की       | असत्यवादी नरक जाता है          | २०५ |
|      | कथा                        |                                |     |
| २२,२ | दुधरित्र के विपाक को       | अपने पाप से नरक जाते हैं       | २०६ |
|      | भोगनेवाले प्राणियों की कथा |                                |     |
| २२,३ | वग्गुमुदातीरवासी           | होहे का गोहा खाना उत्तम है     | २०७ |
|      | भिक्षुओं की कथा            |                                |     |
|      | खेम की कथा                 | परस्त्रीगम्न न करे             | 200 |
|      | दुर्वच भिक्षु की कथा       | हद्तापूर्वक श्रामण्य ग्रहण करे | २०८ |
| २२,६ | ईर्घाछ की कथा              | पाप न करना श्रेष्ठ है          | 208 |

| २२.७          | बहुत से आगन्तुक              | क्षण भर न चुके              | 230  |  |
|---------------|------------------------------|-----------------------------|------|--|
| ,             | विक्षुओं जी कथा              | Δ,                          | 400  |  |
| 19,0          | निग्रं न्थीं की कथा          | निष्या-इन्डि ने तुर्गति     | 680  |  |
|               | तैर्धिक शिक्षा को हवा        | सभ्यक् हांच्य से सुगति      | 2.89 |  |
| २३-नागवस्मो   |                              |                             |      |  |
| ₹1,₹          | अपने लिये कही गई             | अपना दस्त उनसे जतम है       | 185  |  |
|               | হ <b>ৃথ</b> ়                |                             |      |  |
| २३,२          | महावत भिक्षु की कथा          | सुदान्त ही निर्णाण जाता है  | 568  |  |
| ₹₹,₹          | किसा ब्राह्मय के पुत्रों है। | घनपालक ग्राच नहीं खाता      | 288  |  |
|               | कथा                          |                             |      |  |
| ₹₹,₩          | प्रसेनिति कोशा की नथा        | आजली बार-बार गर्भ में       |      |  |
|               |                              | पड़ता है                    | २१६  |  |
| २३,५          | सानु आमणेर को कथा            | आब चित्त को पकहुँगा         | २१५  |  |
| २३,           | बद्धेरक हाथी को कथा          | अप्रमाद में रत होओ          | 210  |  |
| 21,0          | पाँच सी दिशावासी             | अकेला विहार करे             | 215  |  |
|               | िक्षुआ की कथा                |                             |      |  |
| 2,8,8         | मार की कथा                   | माता-धिता को तेव। सुलकर है  | 318  |  |
| २४-तण्हानग्गो |                              |                             |      |  |
| 28.8          | ্চণিত নহত কী কথা             | तृष्णा की जड़ खोदो          | 555  |  |
| 2 ,5          | स्था को वच्ची की कथा         | तृब्गा को दूर करे           | २२३  |  |
| 5, YG         | एक चीवर छोड़े भिक्षु         | नन्धन की ओर दौड़ता है       | 258  |  |
|               | की कथा                       |                             |      |  |
| 28,8          | नम्बनागार की कण              | इच्छा दढ़ बन्धन है          | २२५  |  |
| 27.4          | लेमा येरी की कथा             | राग-रक्त-स्रोत में पड़ते    | २२६  |  |
| २४.६          | उगामेन श्रेष्ठी पुत्र की कथा | सभी को त्याग दो             | २२७  |  |
| ગ્રુ,હ        | ए ह तनग भिक्षु की कथा        | राणी अपने िय बन्धन बनाता है | 256  |  |

| २४,८ मार की क्या                 | अस्तिम टेहघारी               | २२९  |
|----------------------------------|------------------------------|------|
| १४,९ उपक आजीवक की कथा            | बुद्ध सर्वज्ञ हैं            | 330  |
| २४,३० शक के प्रदत की कथा         | तृष्णा-नाश से सर्व विजय      | 535  |
| २४,११ अपुत्रक होती की व्या       | तृष्णा में पहकर अपना हनन     |      |
|                                  | करता है                      | 238  |
| २४,१२ अंगुर की कथा               | कहाँ का दान महाफलवान         |      |
|                                  | होता है                      | २३१  |
| 24-19                            | क्ख्वगो                      |      |
| २६ / पाँच मिक्षुओं की कथा        | संबर से दुःखों से मुक्ति     | 355  |
| <sup>२</sup> , हंस को सारने वाले | संयामी ही भिक्ष है           | 2=4  |
| भिक्षु की कथा                    |                              |      |
| २५,३ कोकातिक की कथा              | मधुर-प्रापो                  | रहर  |
| २५,४ घम्माराम स्यविर की कथा      | धर्म में रमण करने से परिहानि |      |
|                                  | नहीं                         | २३६  |
| २५,५ विपक्ष-सेवक भिन्नु की       | अपने लाभ की अवहेलना न        |      |
| कथा                              | करे .                        | २३७  |
| २४,६ पञ्चम दायक ब्राह्मण         | ममता रहित भिक्षु है          | 255  |
| की कथा                           |                              |      |
| २५,७ बहुत से भिक्षुओं की कथा     | मैगी-भवन से निर्वाण          | २३९  |
| २५,८ गाँच सौ भिक्षुओं की नधा     | राग और द्वेष को छोड़ां       | २४२  |
| २५ ९ शान्तकाय स्थितिर की         | भिक्षु उपशान्त कहा जाता है   | २४२  |
| कथा                              |                              |      |
| २५,१० नङ्गलकुल स्थविर की कथा     | मनुष्य अपना स्वामी आप है     | 285  |
| २५,११ वक्किल स्थिवः की कथा       | शान्तवह की प्राप्त करता है   | 588  |
| २४,१२ सुमन आमणेर की कथा          | चन्द्रमा ही भाँति प्रकाशित   |      |
|                                  | करता है                      | २४५  |
|                                  |                              | 1000 |

#### २६—ब्राह्मणवग्गो

| २६,१ बहुत अद्धालु ब्राह्मण    |                                    |     |
|-------------------------------|------------------------------------|-----|
|                               | कामनाओं को दूर करो                 | 520 |
| की कथा                        |                                    |     |
| २६,२ बहुत से मिक्षुओं की कथा  | सभी बन्धन अस्त हो जाते हैं         | 288 |
| २६,३ मार की कथा               | निर्भय और अनासक्त ब्राह्मण है      | 288 |
| २६,४ किसी ब्राह्मण की कथा     | उत्तमार्थ-प्राप्त ब्राह्मण है      | 388 |
| २६,५ आनन्द स्थविर की कथा      | बुद्ध सदा तपते हैं                 | १४९ |
| २६,६ किसी ब्राह्मण प्रवित     | ब्राह्मण, अमण और व्रवनित           |     |
| की कथा                        | क्यों ?                            | २५० |
| २६,७ सारिपुत्र स्थविर की कथा  | ब्राह्मण को मारना महापाप है        | 240 |
| २६, महाप्रजापति गीतमी की कथा  | त्रिसंवर-युक्त ब्राह्मण है         | २५१ |
| २६,९ सारिपुत्र स्थविर की कथा  | बुद्ध-धर्मी पदेशक को नमस्कार       |     |
|                               | करे                                | 242 |
| २६,१० जटिल ब्राह्मण की कथा    | जटा गोत्र से ब्राह्मण नहीं         | 743 |
| २६,११ पाखंडी बाहाण की कथा     | स्नान से पाप नहीं कटता             | २५३ |
| २६,१२ किसा गोतमी की कथा       | वही ब्राह्मण है                    | १५४ |
| =६,१३ एक ब्राह्मण की कथा      | अपरिग्रही और त्यागी ब्राह्मण है    | २५४ |
| २६,१४ उग्मसेन की कथा          | संग और आसक्ति विरत                 |     |
|                               | ब्राह्मण है                        | 244 |
| २६,१५ दो ब्रह्मणों की कथा     | बुद ब्राह्मण है                    | 244 |
| २६,१६ आक्रोशक भारद्वाज की     | क्षमा-बली ब्राह्मण है              | २५६ |
| कथा                           |                                    |     |
| २६,१७ सारिपुत्र स्थावर की कथा | अन्तिम शरीरधारी ब्राह्मण है        | २५७ |
| २६,१८ उप्पलवण्णा थेरी की कथा  | भोगों में अलित ब्राह्मण है         | 246 |
| २६,१९ किसी ब्राह्मण की कथा    | आसक्ति रहित ब्राह्मण है            | 246 |
| २६,२० खेमा भिक्षुणी की कथा    | मार्ग-अमार्ग का ज्ञाता ब्राह्मण है | 248 |
|                               |                                    |     |

| २६,२१ कन्दरावासी तिस्स<br>स्थविर की कथा | संसर्ग सहित ब्राह्मण है              | २५६ |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| २६,२२ किसी भिक्षु की कथा                | अहिंसक ब्राह्मण है                   | २६१ |
| २६,२३ चार श्रामणेरों की कथा             | संग्रह-रहित ब्राह्मण है              | 248 |
| २६,२४ महापन्यक स्थविर की<br>कथा         | राग आदि से रहित ब्राह्मण है          | २६३ |
| २६,२५ पिलिन्दिवच्छ स्थविर<br>की कथा     | सत्य वक्ता ब्राह्मण है               | २६३ |
| २६,२६ किसी स्यविर की कथा                | विना दिये न लेने वाला<br>ब्राह्मण है | २६४ |
| २६,२७ सारिपुत्र स्थविर की कथा           | आशा-रहित ब्राह्मण है                 | 248 |
| २६,२८ महामीद्गल्यायन स्थविर<br>को कथा   | निर्वाण प्राप्त ब्राह्मण है          | २६५ |
| २६,२९ रेवत स्थविर की कथा                | पुण्य-पाप रहित ब्राह्मण है           | २६६ |
| २६,३० चन्दाभ स्थविर की कथा              | तृष्णा नष्ट ब्राह्मण है              | २६६ |
| २६,३१ सीविछ स्थविर की कथा               | मोह-स्यागी ब्राह्मण है               | २६७ |
| २६,३२ सुन्दरसमुद्र स्थविर की कथा        | भोग तथा जन्म नव्ट ब्राह्मण है        | २६८ |
| २६,३३ जटिल की कया                       | तृष्णा तथा जन्म नष्ट ब्राह्मण है     | २६९ |
| २६,३४ बातिय स्थविर की कथा               | तृष्णा तथा जन्म नष्ट ब्राह्मण हैं    | २६९ |
| २६,३५ नटपुत्र की कथा                    | बन्धनामुक्त ब्राह्मण है              | २७० |
| २६,३६ नटपुत्र की कथा                    | र्रात्-अरित त्यागी ब्राह्मण है       | २७० |
| २६,३७ वङ्गीस स्थविर की कथा              | अहत् ब्राह्मण है                     | २७१ |
| २६,३८ घम्मदिला थेरी की कथा              | अकिंचन ब्राह्मण है                   | २७२ |
| २६,३९ अंगुल्लिमाल स्थविर की<br>कथा      | अकम्प्य ब्राह्मण है                  | २७३ |
| २६,४० देविङ्गक ब्राह्मण की कथा          | प्रज्ञा-पूर्ण बाह्मण है              | २७३ |

#### वग्ग-स्ची

| 1               | ãs      |                                 | äß        |
|-----------------|---------|---------------------------------|-----------|
| १-यमकवगा        | 5-55    | १४-बुद्ध वण्यो                  | 93=-980   |
| २-अपमाद्वमार्   | 28-86   | १५-सुखबन्तो                     | 885-586   |
| ३-चित्तवगो      | १९२६    | १६-विखनगो                       | 240-246   |
| ४-पुष्कवगा      | 38-01   | १७-कोधनगो                       | 949-986   |
| ५-बाळबग्गो /    | 30-86   | १८-मलबगो                        | 286-386   |
| ६-पण्डितव्यतो 🗸 | 40-46   | १९-जन्महनमा /                   | 808-868   |
| ७-अरहन्तवग्गो   | 48-86,  | र्श०-समावस्तो                   | 188-128   |
| ८-सहस्सवगो      | ६९-८१   | २१-पिकण्णकवन्गो '               | 1 662-508 |
| ६-पापनगो        | 65-63   | २२-निर्यवस्ती                   | 504-565   |
| १०-दण्डवगो।     | 38-80-  | २३-लागवग्गो 🖍                   | २१३-२२०.  |
| ११-जरावग्या (   | 603-565 | १४-तण्डावरगो 🗸                  | २२१- ३३   |
| अ्र-अत्तवगों    | १११-१२० | २५-भिक्खवमो /                   | २३४-२४६   |
| १ -लाकवन्गा     | १२०-१३१ | २५-भिक्ख्वमो<br>६-ब्राह्मणवम्मो | २४७-२७४   |

SURTIE



नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स

#### श्चिम्मित् १---थमक वग्गो मन ही प्रधान है (चक्खुपाल स्थिवर की कथा)

2, 2

शावस्ती के जेतवन महाविद्यार में चक्खुपाल नामक एक अन्धे अर्हत मिक्षु थे। प्रातःकाल उनके टहलते समय पैरों के नीचे दक्कर बहुत-सी बीरबहुटियाँ मर जाती थीं। एक दिन कुछ मिक्षुओं ने यह बात मगवान् से कही। मगवान् ने कहा—मिक्षुओ! चक्खुपाल अर्हत् मिक्षु है, अर्हत् को जीविद्यां करने की चेतना नहीं होती है।" तब उन मिक्षुओं ने मगवान् से पूछा—"भन्ते! अर्हत्व की प्राप्त के लिये पूर्व जन्म में पुण्य किये हुए होने पर भी चक्खुपाल क्यों अन्धा हो गये?" मगवान् ने कहा—चक्खुपाल ने अपने पूर्व जन्मों में एक बार वैद्य होकर बुरे विचार से एक स्त्री की ऑखों को फोइ डाला था, वह पाप-कर्म तब से चक्खुपाल के पीछे-पीछे लगा रहा, जो समय पाकर इस जन्म में अपना फल दिया है। जैसे बैलगाड़ी में नचे हुए बैलों के पैरों के पीछे-पीछे चक्के चलते हैं, वैसे ही ब्यक्ति का किया हुआ पाप-कर्म अपना फल देने के समय तक उसके पीछे-पीछे लगा रहता है।"

यह कहकर उपदेश देते हुए भगवान् ने यह गाथा कही-

१—मनो पुब्बङ्गमा धम्मा मनो सेहा मनोमया।

मनसा चे पदुहेन भासति वा करोति वा,

ततो नं दुक्खमन्वेति चक्कं व वहतो पदं॥ १॥

मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है, मन उसका प्रधान है, वे मन से ही उत्पन्न होती हैं। यदि कोई दृषित मन से वचन बोळता है या पाप

करता है, तो दुःख उसका अनुसरण उसी प्रकार करता है, जिस प्रकार कि चक्का गाड़ी खींचने वाले वैलों के पैर का।

> मन ही प्रधान है। [ महकुण्डली की कथा ]

श्रावस्ती में अदिलपूर्वक नामक एक महाकृषण ब्राह्मण को महकुण्डली नाम का इकलौता पुत्र था। सीलह वर्ष की अवस्था में महकुण्डली वीमार पड़ा। अदिलपूर्वक ने घन वरबाद होने के डर से उसकी समुचित दवा न करायी। वह मरणासल भगवान् को भिक्षाटन करते देख, उनपर मन को प्रसन्न करके मरकर तावतिस ( त्रायिशिश ) देवलोक में उत्पन्न हुआ। अदिलपूर्वक को जब यह ज्ञात हुआ, तो उसने भगवान् को अपने घर मोजन के लिए निमंत्रित किया। भाजनीपरान्त उसने भगवान् से पूछा—"हे गौतम! आपको बिना दान दिये, बिना पूचा किये, बिना धर्म सुने, केवल मन में प्रसन्न होने मात्र से लोग स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं है"

"ब्राह्मण! न एक सी, न दो सी मेरे ऊपर मन को प्रसन्न करके स्वर्ग में उत्पन्न हुए व्यक्तियों की गणना नहीं है। मनुष्यों के पाप-पुण्य कर्मों को करने में मन अगुआ और प्रधान है। प्रसन्न मन से किया हुआ पुण्य-कर्म देवलोक अथवा मनुष्यलोक में उत्पन्न होनेवाले व्यक्तियों को, पीछे-पीछे लगी रहने वाली छाया के समान नहीं छोड़ता है।" भगवान् ने यह कह कर उपदेश देते हुए यह गाया कही—

२—मनो पुञ्चङ्गमा धम्मा मनो सेट्टा मनोमया। मनसा चे पसन्नेन भासति वा करोति वा। ततो नं सुखमन्वेति छाया'व अनपापिनी॥ २॥ मन सभी पृष्टुत्तियों का अगुआ है, मन उसका प्रधान है, वे मन से

मन सभा प्रवास्त्रयों को अगुआ है, मन उसका प्रधान है, वे मन से ही उत्पन्न होती हैं। यदि कोई प्रसन्त (स्वच्छ) मन से बचन बोलता है या काम करता है, तो सुंख उसका अनुसरण उसी प्रकार करता है, जिस प्रकार कि कमी साथ नहीं छोड़ने वाली छाया।

#### वैर के शान्त होने का उपाय ( शुल्लितिस्स स्थिविर की कथा ) १, ३

भगवान् के शुक्रितिस्स नामक एक चचेरे भाई ये। वह बृद्धावस्था में प्रमित्त होकर आवस्ती के जेतवन महाविहार में रहते थे। वे अपने से बहे मिक्षुओं का आदर-सरकार नहीं करते थे। एक दिन कुछ आगन्त्रक मिक्षुओं ने उन्हें डाँटा, तब वे उठकर रोते हुए भगवान् के पास गये। वहाँ बाने पर अगवान् ने सब बात पूछ कर उत्ते शुक्रितिस्स को ही उन भिक्षुओं से क्षमा माँगने को कहा, किन्तु वे क्षमा न माँगे। तब भगवान् ने उनको पूर्व-जन्म में भी वैसा ही होने को बतलाकर उपदेश देते हुए इन गायाओं को कहा—

३ - अक्कोच्छि मं अविध मं अजिनि मं अहासि मे । ये च तं उपनय्हन्ति वेरं तेसं न सम्मिति ॥ ३ ॥ उसने मुझे डाँटा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे जीत लिया, उसने मेरा छट लिया — जो ऐसा मन में बनाये रखते हैं, उनका वैर शान्त नहीं होता ।

8—अकोच्छि मं अवधि मं अजिनि मं अहासि में ।

ये तं न उपनय्हन्ति वेरं तेस्पसम्मिति ॥ ४ ॥

उसने मुझे डाँटा उसने मुझे मारा, उसने मुझे जीत लिया, उसने
मेरा लूट लिया—जो ऐसा मन में नहीं बनाये रखते हैं, उनका वैर शान्त
हो जाता है।

वैर से वैर नहीं शान्त होता (कालो यक्षिणो की कथा) १, ४

दो स्त्रियाँ सीतिया डाइ के कारण भरकर अनेक जन्मी से परस्पर बंदका स्त्रेती हुई बुद्धकाल में यक्षिणी और कुलकन्या होकर आवस्ती में उत्पन्न हुई थीं।

8

कन्या स्थानी होकर पित के घर गई। जब-जब उसे बच्चे होते, तब-तब यक्षिणी आकर उन्हें खा जाती। तीसरी बार वह अपनी माँ के घर आकर प्रसव की और जब बच्चा स्थाना हो गया, तब अपने पित के साथ पुन: पित गृह जाने के लिए प्रस्थान की। मार्ग में जेतवन महाविहार के पास बैठकर बच्चे को दूष पिलाती हुई, उस यक्षिणी को आती देख, जर के मारे भागती हुई भगवान के पास गई और अपने नन्हें से पुत्र को भगवान के पाद-पंकर्जों पर रखती हुई कही—''भन्ते! इसे जीवन दान दीजिये।''

यक्षिणी को सुमन देवता ने जेतवन के द्वार पर ही रोक रखा था। भगवान् ने आनन्द को भेजकर उसे बुळाया और आकर खड़ा होने पर— ''तू ऐसा क्यों कर रही है ? यदि तुम दोनों मेरे सम्मुख न आती, तो तुम्हारी शत्रुता कल्पों बनी रहती। क्यों बैर के प्रति बैर करती हो ? बैर अ-बैर से शान्त होता है, न कि बैर से।'' कह कर इस गाथा को कहा—

#### ५--निह वेरेन वेरानि सम्मन्तीध कुद।चनं।

अवेरेन च सम्मन्ति एस धम्मो सनन्तनो ॥ ५ ॥ इस संसार में वैर से वैर कभी शान्त नहीं होते, अवेर (मैत्री) से ही शान्त होते हैं—यही सदा का नियम है।

[ गाथा के समाप्त होने पर यक्षिणी स्रोतापन्न हो गई। भगवान् के कहने पर उसे वह स्त्री अपने घर है गई और तब से उसकी अग्र खाद्य-भोज्य से पूजा करने लगी। लोग सम्प्रति भी उस काली यक्षिणों को पूजते ही हैं।]

किसके कलह शान्त होते हैं ? (कौशान्बी के भिक्षुओं की कथा)

१, ५
कौशाम्बी के घोषिताराम में पाँच-पाँच सो के दो गिरोह, विनयघर और धर्मकथित मिक्षु रहते थे। एक समय उनमें विनय सम्बन्धी साधारण बात पर फूट हो गई। भगवान् ने बहुत समझाया, किन्तु नहीं समझे। पीछे अपने दोषों को समझ कर परस्पर क्षमा याचना कर आवस्ती में भगवान् के पास गये। भगवान् ने—"भिक्षुओं! तुम छोगों ने बहुत बड़ा दोष किया। तुम्हारे

समान दोषी कोई नहीं है, जो कि दुम लोग मेरे पासं प्रविचत होकर, मेरे मिलाने पर भी नहीं मिले, समझने पर भी नहीं समझे।" ऐसे उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा—

६—परे च न विजानन्ति मयमेत्थ यमामसे । क्रिक्ट ये च तत्थ विजानन्ति ततां सम्मन्ति मेधगा ॥ ६ ॥

अनाड़ो लोग इसका ख्याल नहीं करते कि हम इस संसार में नहीं रहेंगे, जो इसका ख्याल करते हैं, उनके सारे कलह शान्त हो जाते हैं।

मार किसे नहीं डिगा सकता ? ( चूलकाल महाकाल की कथा ) १, ६

सेतब्य नगरवासी चूलकाल और महाकाल नामक व्यापारी भगवान् के पास आकर प्रवृतिन हो गये थे। महाकाल—जो बड़ा था, प्रवृतित होने के बाद थोड़े ही दिनों में अहरव पा लिया। छोटा चूलकाल प्रवृतित होकर भी घरग्रहस्थी और काम, विलास की ही बातों को सोचने में अपना समय बिताया।

एक समय भगवान् उनके साथ जब सेतब्य नगर गये, तब चूलकाल की लियों ने उसे पकड़कर श्वेत वस्त्र पहना दिया। दूसरे दिन महाकाल की लियों ने भी वैसा करना चाहा, किन्तु वह अपने ऋदिबल से निकल आये। भिक्षुओं के पूछने पर भगवान् ने—"भिक्षुओं! चूलकाल उठते-बैठते ग्रुम ही शुभ देखता विचारता था, जैसे कि प्रपात के तट पर कोई दुर्बल बृक्ष हो; किन्तु ग्रुम देखते हुए विचरने वाला महाकाल शैल पर्वत के समान अचल है।" कह कर इन गाथाओं को कहा—

७—सुभानुपरिस विहरनतं इन्द्रियेस असंवृतं। भोजनिम्ह अमेत्तमञ्जु कुसीतं हीनवीरियं। तं वे पसहति मारो वातो रुक्खं'व दुब्बलं॥ ७॥ भुभ ही शुभ देखते हुए विहार करने वाले, इन्द्रियों में असंयत, भोजन में मात्रा न जानने वाले, आलसी और उद्योग होन पुरुष को मार वैसे ही गिरा देता है, जैसे वायु दुर्बल वृक्ष का

८-असुमानुपरिंस विहरन्तं इन्द्रियेसु सुसंवुतं । भोजनम्हि च मत्तञ्जं सद्धं आरद्धवीरियं । तं वे नप्पसहति मारो वातो सेलं'व पञ्चतं ॥ ८ ॥

अशुभ देवते हुए विहार करने वाले, इन्द्रियों में संयत, ओजन में मात्रा जानने वाले, श्रद्धावान् और उद्योगी पुरुष को मार वैसे ही नहीं हिगा सकता, जैसे वायु शैल पर्वत को ।

> काषाय बल्ल का अधिकारी (देवदत्त की कथा) १,७

एक समय राजग्रहवासी उपासकों ने आयुष्मान् सारिपुत्र के उपदेश को सुनकर आपस में चन्दा कर भिक्षु संघ को भोजन दान दिया। उस समय एक सेठ ने चन्दे में एक महार्घ वस्त्र भी दिया और कहा कि यदि प्राप्त चन्दे से दान की सामग्री पर्याप्त न हो सके, तो इसे भी बेचकर दान दें और यदि पर्याप्त हो, तो जिसे चाहें इसे दान कर दें।

चन्दे से ही दान की सामग्री पूरी हो गई। इसके बाद वह बख, जो सारिपुत्र को देने योग्य था, उन्हें न देकर देवदत्त को दे दिये। वह उसे काट-कर चीवर बना पहन कर विचरण करता था। यह समाचार एक भिक्षु द्वारा आवस्ती में भगवान् को ज्ञात हुआ। उन्होंने देवदत्त को उस वस्त्र के अयोग्य बतलाते हुए कहा—

९-अनिकसावो कासावं यो वत्थं परिदेहस्सित । अपेतो दमसच्चेन न स कासावमरहित ॥ ९ ॥

जो बिना चित्तमरों को हटाये काषाय वस्त्र धारण करता है, बह संयम और सत्य से होन काषाय वस्त्र का अधिकारी नहीं है। १०—यो च वन्तकसायस्स सीलेसु सुसमाहितो।
उपेतो दमसच्चेन स वे कासावमरहित ॥ १०॥
जिसने चित्तमलों को त्याग कर दिया है, शोल पर प्रतिष्ठित है,
संयम और सत्य से युक्त है, वही काषाय वस्त्र का अधिकारी है।

सार को प्राप्त करने वाले (अप्रशावकों की कथा) १,८

अग्रश्रावक सारिपुत्र और मौद्गर्दयायन सर्वप्रथम भगवान् के पास जाते समय अपने पूर्व आचार्य संजय के पास गये और उसे भी चलने के लिये कहे। उसने इनकार करते हुए पूछा—''क्या लोक में मूर्ख बहुत हैं या पण्डित ?''

"मूर्ख बहुत हैं, पण्डित थोड़े ही हैं।"

"यदि ऐसा है तो पण्डित लोग पण्डित श्रमण गौतम के पास जायेंगे और मूर्व लोग मुझ मूर्व के पास आयेंगे। मैं नहीं जाऊँगा, तुम लोग जाओ।"

वे भगवान् के पास गये और सब कह सुनाये। भगवान् ने—"भिक्षुओ! संबंध से अपनी बुरी घारणा के कारण असार को सार और सार को असार मान लिया, किन्तु तुम लोग अपने पाण्डित्य से सार को सार और असार को असार जान कर असार को त्याग, सार को ही प्रहण किये।" कह कर इन गायाओं को कहा—

११--असारे सारमतिनो सारे चासारदस्सिनो। ते सारं नाधिगच्छन्ति मिच्छासङ्कप्पगोचरा॥ ११॥

असार को सार और सार को असार समझने वाले, मिथ्या संकल्प में पड़े वे सार को प्राप्त नहीं करते।

१२—सारश्च सारतो जत्वा असारश्च असारतो।
ते सारं अधिगच्छन्ति सम्मासङ्कप्पगोचरा॥ १२॥
जो असार को असार और सार को सार समझते हैं, वे सम्यक्
संकल्प से युक्त सार को प्राप्त करते हैं।

#### किसके चित्त में राग नहीं घुसता ? (नन्द स्थिवर की कथा) १,९

भगवान् के मौसेरे भाई आयुष्मान् नन्द भिक्षु जीवन से उदास रहा करते थे। उन्हें उनकी जी का स्मरण हो आया करता था। भगवान् को जब यह ज्ञात हुआ, तब वे उन्हें तावितंम-भवन में ले जा अप्सराओं को दिखलाकर कहे—'नन्द! यदि तू इन्हें चाहता है तो ब्रम्झचयं का पालन कर; हम इन्हें दिलाने के जिमन होते हैं।'' भिक्षुओं को जब इस बात का पता लगा, तब वे नन्द को नाना प्रकार से लजित करने लगे—''आयुष्मान् नन्द अप्सराओं के लिए नौकरी बजा रहे हैं। अप्सराओं द्वारा खरीद लिए गये हैं!'' आयुष्मान् नन्द उनकी बातों से बहुत लजित हुए और शीघ्र ही समय-विपदयना करके अहत्व पा लिये।

एक दिन भिक्षुओं ने भगवान् से इस सम्बन्ध में पूछा। भगवान् ने—
"भिक्षुओ ! पहले दिनों नन्द का जीवन ठीक से छाये हुए घर के समान था,
किन्तु अब ठीक से छाये हुए घर के समान हो गया है। उसने अईस्व पा ली
है।" कह कर इन गाथाओं को कहा—

### १३ —यथागारं दुच्छन्नं बुद्धी समतिविज्झति। एवं अभावितं चित्तं रागो समतिविज्झति॥ १३॥

जैसे ठीक से न छाये हुए घर में वृष्टि का जल घुस जाता है, वैसे ही ध्यान-भावना से रहित चित्त में राग घुस जाता है।

१४—यथागारं सुच्छन्नं बुद्धी न समितविज्झिति । एवं सुभावितं चित्तं रागो न समितविब्झिति ॥१४॥

जैसे ठीक से छाये हुए घर में वृष्टि का जल नहीं घुसता है, वैसे ही ध्यानभावना से अभ्यस्त चित्त में राग नहीं घुसता है।

### पापी शोक करता है ( चुन्द सूकरिक की कथा ) १, १०

आवस्ती में चुन्दस्करिक नाम का एक ग्रहस्य जीवन भर स्थरों को मार कर अन्त में स्थर के समान चिल्लाते हुए मर कर अवीचि नरक में उरपन्न हुआ। जब भिक्षुओं को यह शात हुआ, तब उन्होंने भगवान् से पूछा। भगवान् ने— भिक्षुओं! प्रमत्त प्रवित्त हो या ग्रहस्य, दोनों जगह शोक को ही प्राप्त होता है।" कह कर इस गाया को कहा—

१५—इध सोचित पेचसोचित पापकारी उभयत्थ सोचित । सो सोचित सो विहुँच्येति दिस्या कम्मकिलिष्टमत्तनो ॥१५॥

इस लोक में शोक करता है और परलोक में जाकर भी; पापी दोनों जगह शोक करता है। वह अपने मैले कर्मों का देखकर शोक करता है, पीड़ित होता है।

> पुण्यात्मा प्रमोद करता है ( घार्मिक उपासक की कथा )

2, 22

श्रावस्ती में एक धार्मिक उपासक जीवन भर पुण्यकमों को करके मरकर तुषित देवलोक में उत्पन्न हुआ। जब मिक्षुओं को यह ज्ञात हुआ, तब उन्होंने भगवान् से पूछा। भगवान् ने—मिक्षुओं! अप्रमत्त प्रव्रजित हो या ग्रहस्थ, दोनों जगह प्रमोद ही करता है।" कह कर इस गाया को कहा—
१६—इध मोदिति पेच्च सोदिति कत्रपुञ्जो उसयत्थ मोदिति।

सो मोदित सो पमोदित दिस्वा कम्मविसुद्धिमत्तनो ।।१६॥ इस लोक में मोद करता है और परलोक में जाकर भी पुण्यात्मा , दोनों जगह मोद करता है। वह अपने कर्मों की विशुद्धि को देखकर । मोद करता है, प्रमोद करता है।

### पापी सन्ताप करता है (देवदत्त को कथा) १,१२

देवदत्त जीवन भर भगवान् के साथ वैर करके, अन्त में जेतवन विहार की पुष्करणी के किनारे पृथ्वी में घसकर अवीचि नरक में उत्पन्न हुआ। भिक्षुओं ने भगवान् से उसकी गति पूछी। भगवान् ने—"भिक्षुओं! देवदत्त अवीचि महानरक में उत्पन्न हुआ है। जो कोई प्रमाद के साथ विहरनेवाला प्रवित्त हो या पहस्य, दोनों जगह सन्ताप ही करता है।" कह कर इस गाथा को कहा—

१७-इघ तप्पति पेच्च तप्पति पापकारी उमयत्थ तप्पति ।

पापं में कतन्ति तप्पति भीय्यो तप्पति दुग्गतिङ्गतो ॥१७॥ इस छोक में सन्ताप करता है और परहोक में जाकर भी "मैंने पाप किया है" सोच सन्ताप करता है। दुर्गति को प्राप्त हो और भी अधिक सन्ताप करता है।

पुण्यात्मा आनन्द करता है सुमनादेवी की कथा ) १, १३

अनायिपिण्डक मेठकी सुमनादेवी नामकी एक कन्या थी, जो सकुदागामिनी होकर बचपन में ही मर गई। अनायिपिण्डिक रोता हुआ भगवान् के पास गया और उसकी गति पूछा। भगवान् ने "गृहपित ! सुमना मरकर तुषित देवलोक में उत्पन्न हुई है। जो कोई अप्रमाद के साथ विहरने वाला प्रवृत्तित हो या गृहस्य, दोनों जगह आनन्द करता है।" कह कर इस गाया को कहा— १८—इध नन्द्ति पेच्च नन्द्ति कतपुञ्जो उभयत्थ नन्द्ति।

पुञ्जं मे कर्तान्त नन्दति भीय्यो नन्दति सुग्गतिं गतो ॥१८॥

इस लोक में आनन्द करता है और परलोक में जाकर भः; पुण्यात्मा दोनों जगह आनन्द करता है। "मैंने पुण्य किया है" सोच आनन्द करता है। सुगति को प्राप्त हो और भी अधिक आनन्द करता है।

#### श्रामण्य का अधिकारी (दो मित्र भिक्षुओं को कथा) १,१४

शावस्ती के दो मित्र ग्रहस्य भगवान् का उपदेश सुनकर घरबार छोड़ प्रविक्ति हो गये। उनमें एक समय विष्युयना करता हुआ शीव्र ही अहरत पा लिया। दूसरा त्रिपिटक बुद्ध वचन को पढ़कर पाँच सौ भिक्षुकों को घम पढ़ाता था। उसके पास पढ़ने वाले सभी भिक्षु अहरत पा लिये, किन्तु वह खोतापन भी न हुआ। एक दिन भिक्षुओं ने उन दोनों की चर्चा चलाई। उसे सुन भगवान् ने—''भिक्षुओं! ग्रन्थवाचक भिक्षु गाय चराने वाले का समान है, और विषयमा में लगा रहने वाला भिक्षु पंचगोरस का उपभोग करने वाले स्वामी के समान।" कह कर इन गाथाओं को कहा—

१९—बहुम्पि चे सहितं भासमानो न तकरो होति नरो पमतो ।
गोपो'च गावो गणयं परेसं न भागवासामञ्जस्स होति ॥१९॥
चाहे कोई भछे हो बहुत से प्रन्थों का पाठ करने वाला हो, किन्तु
प्रमाद में पड़ यदि उसके अनुसार आचरण न करे, तो वह दूसरों की
गौवें गिनने वाले ग्वाले को भाँति, श्रामण्य का अधिकारो नहीं होता ।
२०—अप्यम्पि चे सहितं भासमानो धम्मस्स होति अनुधम्मचारी ।
रागश्च दोसश्च पहाय मोहं सम्मप्पजानो सुविम्रुत्तचित्तो ।
अनुपादियानो इध वा हुरं वा स भागवा सामञ्जस्स होति ।
चाहे कोई भले ही थोड़े प्रन्थों का पाठ करने वाला हो, किन्तु
धर्मानुकूल आचरण करता हो, राग, द्वेष और मोह को छोड़ सचैत
और मुक्तचित्त वाला हो तथा इस लोक या परलोक में कहीं भी आसिक
न रखता हो, तो वह श्रामण्य का अधिकारी होता है।

## अपमादवग्गो

निर्वाण को प्राप्त करने वाले (सामावती धौर सागन्दिय की कथा)

3, 8

कौशाम्बी के राजा उदयन की रानी मागन्दिय भगवान् से वैर करके परम बुद्ध-भिक्तनी सामावती नामक राजा की दूसरी रानी को, उसकी पाँच सौ सहेिक्सों के साथ अन्तःपुर में आग लगवा कर जला डाली! भिक्षुओं ने भिक्षाटन के समय उसे देखकर भगवान् के पास आ उनकी गति पूली। भगवान् ने—"भिक्षुओ! उन उपासिकाओं में कुछ तो खोतापन्न, कुछ सकुदागामी और कुछ अनागामी थीं। उनकी मृत्यु निष्फल नहीं हुई है। जो प्रज्ञावत या गृहस्थ प्रमाद के साथ विहरने वाले हैं, वे हजारों वर्ष जीते हुए भी मरे ही हैं, किन्तु जो अप्रमाद के साथ विहरने वाले हैं, वे मरे हुए भी जीवित हैं। मागन्दिय जीवित होने पर भी, मरने पर भी, मरी ही है, किन्तु सामावती अपने सहेलियों के साथ मरी हुई भी जीवित है। भिक्षुओ! अप्रमादी नहीं मरते।" कहकर इन गाथाओं को कहा—

२१—अप्पमादो अमतपदं पमादो मच्चुनो पदं।
अप्पमत्ता न योयन्ति ये पमत्ता यथा मता।। १।।
प्रमाद न करना अमृत-पद का साधक है और प्रमाद करना मृत्युपद का। अप्रमादी नहीं मरते, किन्तु प्रमादी तो मरे ही हैं।
२२—एतं विसेसतो अत्वा अप्पमादम्हि पण्डिता।

अप्पमादे पमोद्दित आरयानं गोचरे रता ॥ २ ॥
पण्डित लोग अप्रमाद के विषय में इसे अच्छी तरह जान, बुद्धों के
' डपिंदृष्ट आचरण में रत हो, अप्रमाद में प्रमुद्दित होते हैं।

२३—ते झायिनो साततिका निच्चं दल्ह-परक्कमा।

फुसन्ति धीरा निब्वानं योगक्खेमं अनुत्तरं॥ ३॥

सतत ध्यान का अध्यास करने वाले नित्य, दृढ़ पराक्रमी वीर पुरुष परसपद योग-क्षेस निर्वाण का लाभ करते हैं।

अप्रमादी का यश बढ़ता है

(कुम्भघासक की कथा)

राजगृह में कुम्भवीषक नाम का एक सेठ-पुत्र था। उसके माँ-बाप बचपन
में ही चालीस करोड़ खजाने के निधान को बतला कर अहिघातक (प्लेग)
रोग से मर गये थे। वह सयाना होने पर भी उस खजाने का उपयोग न करके
नीकरी करता हुआ जीवन-यापन करता था। जब राजा बिम्बिसार को उस
खजाने का पता लगा, तो उन्होंने उसे अपने यहाँ बुला मँगाया तथा सेठ पुत्र को
कन्या देकर सेठ बना दिया।

एक दिन राजा उसके साथ भगवान् के पास आया और सब कह सुनाया। भगवान् ने—"महाराज! ऐसे जीने वाले का जीवन चार्मिक है, जो कि पाप कमों से वंचित हो संयम के साथ जीवन-यापन करता है। उसका यश बहुता ही है।" कह कर इस गाया को कहा—

२४-उट्टानवतो सतिमतो सुचिकम्मस्स निसम्मकारिनो । सञ्जतस्स च धम्मजीविनो अप्पमत्तस्य यसोभिवहृति ॥४॥

जो उद्योगी, सचैत, श्रुचि कर्मवाला तथा सोचकर काम करने बाला है, और संयत, धर्मानुसार जीविका वाला एवं अप्रमादी है, उसका यश बढ़ता है।

अपने लिये द्वीप वनाना (चुल्लपन्थक स्थविर की कथा)

राजग्रह के वेणुवन विहार में महापन्थक और चुल्लपन्थक नाम के दो भाई भिक्षु थे। महापन्थक प्रव्रजित होकर थोड़े ही दिनों में अईत् हो गये। चुल्लपन्थक मन्द-बुद्धि था। वह एक गाथा को चार महीने में भी नहीं याद कर सका। तब महामन्थक ने उसे विहार से निकल जाने को कहा। चुल्लपन्थक दूसरे दिन प्रातः विहार से निकल ही रहा था कि शास्ता ने उसे रोक कर उपदेश दिया और प्रातः से दोपहर तक हो विपश्यना करके प्रतिसम्प्रदाओं के साथ अहंत्व प्राप्त कर लिया। सन्ध्या को भिक्षुओं ने भगवान् से कहा— "भन्ते! चुल्लपन्थक चार महीने में एक गाथा मात्र को भी याद नहीं कर सका, वह आज योड़े ही समय में अहंत् को गया।" तब भगवान् ने—भिक्षुओ! उद्योगी पुरुष लोकोत्तर धर्म को प्राप्त करता ही है।" कह कर इस गाथा को कहा—

२५ — उड्डानेनपमादेन सञ्जमेन दमेन च। दीपं कियराथ मेघानी यं ओघो नामिकीरति ॥ ५॥ मेघानी पुरुष उचोग, अप्रमाद, संयम और दम द्वारा (अपने लिथे ऐसा) द्वीप बनानें, जिसे बाढ़ नहीं डुना सके।

अप्रमादी सुख पाता है (बाल-नक्षत्र-घोषण की कथा)

2,8

श्रावस्ती में बाल-नक्षत्र (= होली) की घोषणा हुई थी। सप्ताह तक न तो उपासक-उपासिकार्ये घर से निकली और न तो भिक्षु लोग ही नगर में भिक्षाटन के लिये गये। सप्ताह के व्यतीत होने पर आठवें दिन उपासकों ने भगवान् के साथ मिक्षु संघ को महादान देकर कहा—"भन्ते! बड़े ही दुःखपूर्वक हम लोगों के सात दिन बीते भूखों की गालियाँ सुनने वालों के कान फूटने के समान हो जाते थे। कोई किसी की लज्जा नहीं करता था।"

शास्ता ने उनकी बात सुन—''मूखों, गेंवारों के काम ऐसे ही होते हैं, किन्तु बुद्धिमान लोग हुँडी के समान अप्रमाद की रक्षा करके अमृत महा निर्वाण-सम्पत्ति को प्राप्त कर हैते हैं।" कह कर इन दो गायाओं को कहा—

२६—पमादमनुयुञ्जन्ति बालां दुम्मेधिनो जना । अप्पमादश्च मेधावी धनं सेट्ट'व रक्खति ॥ ६॥ मूर्खं अनाड़ी लोग प्रमाद में लगते हैं, बुद्धिमान् श्रेष्ठ धन की भाँति अप्रमाद की रक्षा करता है।

२७—मा पमादमनुयुक्तेथ मा कामरतिसन्थवं। अप्पमत्तो हि ज्ञायन्तो पप्पोति विपुलं सुखं॥ ७ ॥

सत प्रमाद में फँसो, मत कार्मों में रत होओ, मत कामरित में लिप्त हो। प्रमाद रहित पुरुष ध्यान करते महान् सुख को प्राप्त होता है।

> अज्ञानियों को देखता है महाकस्थप स्थविर को कथा)

2. 4

एक समय महाकस्सप स्थिवर प्रमादी और अप्रमादी होगों को मरते, उत्पन्न होते देखते हुए राजगृह की पिपफिल-गुहा में बैठे थे। उस समय भगवान् ने केतवन महाविहार में विहरते हुए अवभास स्वरूप इस गाया को कहा—

२८ — पमादं अप्पमादेन यदा नुदति पण्डितो । पञ्जापासादमारुह असोको सोकिनिं पजं। पञ्जतद्व'व भूमहे धीरो वाले अवेक्खति।

जब पण्डित प्रमाद को अप्रमाद से हटा देता है, तब वह शोक रहित हो—शोकाकुल प्रजा को, प्रज्ञा रूपी प्रासाद पर चढ़कर—जैसे पर्वत पर खड़ा पुरुष भूमि पर स्थित वस्तु को देखता है, वैसे ही धीर पुरुष अज्ञानियों को देखता है।

बुद्धिमान् आगे हो जाता है (दो मित्र भिक्षुओं की कथा)

₹, €

बेतवन महाविहार में दो मित्र भिक्षु भगवान् के पास प्रविचत होकर आरण्य में चल्ले गये । उनमें एक सतत प्रयत्न करता हुआ योड़े ही दिनों में अर्देख प्राप्त कर लिया । दूसरा अपना सारा समय आग तपाने और खा₃पीकर सोने में विता दिया। जब वे वर्षावास के बाद भगवान् के पास आये तब भगवान् ने पूछा—''क्या अप्रनाद के साथ अमण धर्म किया ?''

इसे सुनकर दूसरे ने कहा—''भन्ते ! इसे अप्रसाद कहाँ श जाने के समय से लेकर सोकर नींद की करवट बदलते हुए समय बिताया।"

"किन्तु त् भिक्षु !"

''भन्ते ! मैं प्रातः ही लकड़ी ला आग करके प्रथम पहर को आग तापते हुए बैठकर न सोते हुए ही विताता था।''

तब भगवान् ने—"तुम प्रमत्त होकर समय विता 'अप्रभत्त हूँ' कह रहे हो, और अप्रमत्त को प्रमत्त बना रहे ही। तुम मेरे पुत्र के सन्मुख हुवल घोड़े के समान हो, किन्तु यह तुम्हारे सन्मुख तेल घोड़े के समान है।" कह कर इस गाथा को कहा—

२९—अप्पमत्तो पमत्तेषु सुत्तेषु वहुजागरो। अवलस्तं'व सीघस्सो हित्वा याति सुमेधसो॥ ९॥

प्रमादी लोगों में अप्रमादी, तथा ( अज्ञान की नींद में ) सोये लागों में ( प्रज्ञा से ) जागरणशील बुद्धिमान उसी तरह आगे निकल जाता है, जैसे तेज घोड़ा दुर्वल घोड़े से आगे हो जाता है।

अप्रमाद की प्रशंसा होती है (महाली के प्रदन की कथा)

वैशाली का महाली लिन्छवी क्टागारशाला में भगवान् के पास जाकर "भन्ते! क्या आपने इन्द्र को देला है ?" आदि अनेक प्रश्नों को पूछा। भगवान् ने प्रश्नों का उत्तर देकर—"महाली! इन्द्र अप्रमाद में जुटा हुआ ऐसी सम्पत्ति को प्राप्त किया। अप्रमाद की बुद्ध आदि सभी आर्य-जन प्रशंसा करते हैं। अप्रमाद से ही सारी लौकिक-लोकोत्तर सम्पदा की प्राप्ति होती है। उपदेश देते हुये इस गाया को कहा—

३०-अपमादेन मघवा देवानं सेंहतं गतो। अप्यमादं पसंसन्ति पमादो गरहितो सदा ॥ १०॥ अप्रमाद (= आलस्य रहित होने) के कारण इन्द्र देवताओं में श्रेष्ठ बना। सभी अप्रमाद की प्रशंसा करते हैं और प्रमाद की सदा निन्दा होती है।

> अप्रमादी वन्धनों को जला डालता है (किसी भिक्षु की कथा) २,८

कोई एक भिक्षु भगवान् के पास कर्मस्थान सीख कर आरण्य में बला गया ! जब वह बहुत प्रयत्न करने पर भी अर्हत्व न पा सका, तब पुनः लोट कर भगवान् के पास आने लगा ! मार्ग में दावाग्नि भभक उठा ! वह इर कर एक छोटे पर्वत पर चढ़ गया और आग को देखकर सोचने लगा—"जिस प्रकार यह आग छोटे-बड़े सभी तृणों को जलाते जा रही है, उसी प्रकार यह आर्य-मार्ग का ज्ञान छोटे-मोटे सभी क्लेशों को जला देता होगा ।" भगवान् ने गन्ध-कुटो में बैठे हुए ही उसके विचारों को देख—"ऐसा ही है भिक्षु ! ऐसा ही है भिक्षु ! श्रान की आग से इन छोटे-मोटे सभी क्लेशों को जला देना चाहिये, ताकि वे फिर उत्पन्न होने योग्य न रह जायें।" कहते हुए उसके सम्मुख होकर उपदेश देने के समान इस गाथा को कहा—

३१—अप्पमादरतो भिक्खु पमादे भयदस्मि वा। सञ्जोजनं अणुं धूलं ढहं अग्गी,व गच्छति।। ११।। जो भिक्षु अप्रमाद में रत है या प्रमाद से भय खानेवाला है, वह आग की भाँ ति छोटे मोटे बन्धनों को जलाते हुए जाता है।

> अप्रमादी का पतन नहीं ( निगमवासी तिस्स स्थविर की कथा ) २, ९

आवस्ती के निकट निगम प्राप्त के तिस्सस्थिवर प्रविज्ञत होने के समय से सदा अपने ग्राप्त में ही भिक्षाटन करते थे। एक दिन भिक्षुओं ने भगवान् से कहा कि वह भिक्षु ग्रहस्थों में हिलमिलकर विहरता है, अन्यत्र भोजन के लिए जाता भी नहीं। भगवान् ने तिस्सस्थिवर को बुलाकर पूछा—''क्या भिक्षु! यह सत्य है कि तू ग्रहस्थों में हिलमिलकर विहरता है ?'' उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा—''भन्ते! मुझे जहाँ कहीं भी रूखा स्त्वा मिल जाता है, उसी से संतोष कर लेता हूँ, फिर भोजन के लिए नहीं घूमता। ग्रहस्थों में हिल्मिलकर क्या विहरूँगा।'' तब भगवान् ने—''साधु! भिक्षु!! तेरे जैसे ही अन्य भिक्षुओं को भो होना चाहिये। ऐसे भिक्षु का मार्ग-फल से कभी पतन नहीं होता, प्रस्तुत वह निर्वाण के निकट पहुँचा होता है।'' कह कर इस गाया को कहा—

३२-अप्पमाद्रतो विक्खु पनादं भयदस्ति वा । अभव्यो परिहानाय निव्यानस्तेत्र सन्तिके ॥ १२॥

जो भिक्ष अप्रमाद में रत है, या प्रमाद से भय खानेवाला है, उसका पतन होना सम्भव नहीं, वह ता निर्वाग के समोप पहुँचा हुआ है।

## ३ — चित्तवग्गो

चित्त चंचल है सेविय स्थविर की कथा ) ३, १

एक समय भगवान् चाछिका नगर में चाछिक नामक पर्वत पर विद्वार कर रहे थे। उस समय आयुष्मान् मेघोय स्थिवर भगवान् की सेवा टहल में लगे थे। तब आयुष्मान् मेघिय भगवान् के पास आकर किमिकाला नदी के किनारे के आमा के बगावा में जाकर विद्वार करने के छिए अनुमित माँगे। भगवान् के "मेघिय! ठहरें, अभो में अकेला हूँ, किसी दूसरे मिक्षु को आ छेने दो।" कह कर मना करने पर भी नहीं कि और वहाँ चले गये। उनका चित्त एकाम नहीं हुआ। नाना प्रकार के वितर्क उठने लगे। तब सन्ध्या को लौठ कर वह भगवान् के पास आये और सब कह सुनाये। भगवान् ने — "मेघिय! मिक्षु को इच्छाचारी नहीं होना चाहिये, यह चित्त क्षणिक है, इसे अपने वस में रखना चाहिये " कह कर उपदेश देते हुए हन गायाओं को कहा—

३३—फन्दनं चपलं चित्तं दुरक्खं दुनिशारयं। उच्चं करोति मेधावी उसुकारो'व तेजनं॥१॥

चित्त क्षणिक है, चंचल है, इसे रोक रखना कठिन है और इसे निवारण करना भी दुष्कर है। (ऐसे चित्त का) मेधावी पुरुष उसी प्रकार साधा करता है, जैसे बाण बनान वाला बाण का। ३४—नारिजों व थले खित्तों ओकसोकत-उब्भतों।

परिफन्दतिदं चित्तं सारधेय्यं पहातवे ॥ २ ॥

जैसे जलाश्य से निकाल कर स्थल पर फेंक दी गई मछली तड़-फड़ाती है, उसी प्रकार यह चित्त मार के फन्दे से निकलने के लिये तड़फड़ाता है।

# चित्त का दमन सुखदायक है (किसी भिक्षु की कथा)

कोसल देश में पर्वत के पास मातिगाम नाम का एक गाँव था। वहाँ एक उपासिका चार प्रतिसम्भिदा और पाँच अभिश्वा के साथ अनागामी फल को प्राप्त थी। जो भिक्षु उसके यहाँ रहते थे, वह सबके चित्त को जानकर मोजन आदि का प्रबन्ध करती थी। एक भिक्षु उसकी प्रशंसा सुनकर वहाँ गया और बोड़े ही दिनों में लौट आया। आने पर भगवान् ने पूछा— "क्या भिक्षु! त् वहाँ नहीं वास पाया ?"

"हाँ भन्ते ! वहाँ नहीं रहा जा सकता है। वह उपापिका सोचने के खण ही सब जान लेती है और पृथग्जन भला भी सोचते हैं, दुरा भी सोचते हैं। बुरा सोचने के समय वह सामान के साथ चोर को पकड़ने के समान चित्त से जान कर निग्रह करेगी, मैं वहाँ नहीं रह सकता।"

तब भगवान् ने उस भिक्षु को पुनः वहीं जाने के लिए कहा, किन्तु वह जाने के लिए राजी नहीं हुआ। ऐसा देखकर भगवान् ने— 'भिक्षु! यदि त् वहाँ नहीं जाता है, तो अपने चित्त मात्र की रक्षा कर, उसी का निग्रह कर।" कहते हुए इस गाथा को कहा—

## ३५—दुन्निग्गहस्स रुहुनो यत्थकाम निपातिनो। चित्तस्स दमथो साधु चित्तं दन्तं सुखबाहं।। ३।।

जिसका निग्रह करना बड़ा क'ठन है, जो बहुत हल्के स्वभाव का है, जो जहाँ चाहे झट चला जाता है—ऐसे चित्त का दमन करना उत्तम है। दमन किया हुआ चित्त सुखदायक होता है।

> सुरक्षित चित्त सुखद्यक है (किसी उत्कण्ठित भिक्षु की कथा

श्रावस्ती के एक सेठ का पुत्र बड़ी श्रद्धा के साथ प्रविक्त हो, धर्म और विनय की महानता को देखकर उत्कण्ठित हो गया। उसने एक दिन भिक्षुओं से कहा—"मैं घर में रहकर धर्म कर सकता हूँ। यह धर्म और विनय इतने महान् हैं कि सबका पालन नहीं किया जा सकता।" उन्होंने भगवान् से कहा। भगवान् ने उस भिक्षु को बुलाकर—"भिक्षु! क्यों उन्कण्ठित हुए हो, यदि त् एक की रक्षा कर सकांगे, तो और की रक्षा करने की जरूरत नहीं है, तू केवल एक चित्त मात्र की रक्षा कर।" उपदेश देते हुए इस गाया को कहा—

3६—सुदुइसं सुनिपुणं यत्थ काम निपातिनं। चित्तं रक्खेय्य सेधावी चित्तं गुत्तं सुखावहं ॥ ४ ॥

जिसे समझना आसान नहीं, जो अत्यन्त चालाक है, जो जहाँ चाहे झट चला जाता है — ऐसे चित्त की बुद्धिमान् पुरुष रक्षा करे। सुरक्षित चित्त सुखदायक होता है।

चित्त का संयम (भागिनेच्य संघरिक्खत स्थिवर की कथा) १, ४

आवस्ती के संघरिक्खत स्थिवर के छोटे माई के पुत्र का नाम मागिनेस्य संघरिक्खत था। वह स्थिवर के पास प्रत्रिवत होकर अमणधर्म में लग गया। कुछ दिनों के बाद वह दो वस्त्रों को दान पाकर, एक आचार्य को देने के लिए उनके पास गया। स्थिवर के पास पर्याप्त चीवर थे। उन्होंने लेने से इन्कार कर दिया। मागिनेस्य संघरिक्खत ताड़ का पंखा लेकर उन्हें झल रहा था। झलते हुए उसने—"आचार्य मेरे दान को नहीं लेते हैं, अब मुझे यहाँ रहने से क्या छाम १ इस वस्त्र का नेचकर एक मेड़ खरीदूँगा और जब कुछ मेड़ें हो जारेंगे, तब उन्हें भी वेचकर स्त्री लाऊँगा। पुत्र उत्पन्न होने पर स्त्री के स्थिवर के दर्शन के लिये आऊँगा। मार्ग में स्त्री के बात न मानने पर उसे इस प्रकार मारूँगा।" सोचते हुए पंखे से स्थिवर को मारा। स्थिवर ने उसके वितर्क को जान कर कहा—"आवुस! तूने स्त्री को मारते हुए मुझे हो मारा १

भागिनेय्य संवरिक्खत ने यह सोच कर कि स्थिवर मेरी बात जान गये, भागना शुरू किया। उसे दूसरे तरुण आमणेर दौड़ कर पकड़े और मगवान् के पास ले गये। भगवान् ने सब पूछकर उसे उपदेश देते हुए—"भिक्षु! मत चिन्ता करो, यह चित्त दूरगामी है।" यह कह कर इस गाथा को कहा—

३७—दूरङ्गमं एकचरं असरीरं गुहासयं।
ये चित्तं सञ्जयेस्सन्ति मोक्खन्ति मारवन्धना ॥ ५ ॥
दूरगामी, अकेला विचरनवाले, निराकार, गुहाशयी इस चित्त का
जो संयम करेंगे, वही मार के बन्धन से मक्त होंगे।

जागृत पुरुष को भय नहीं (चित्तहत्थ स्थविर की कथा)

3, 4

श्रावस्ती का एक ग्रहस्थ खोये हुए बैछ को खोजते हुए जंगल में गया। वहाँ मिक्षुओं के पास बचे हुए भात को खाकर प्रवित्त हो गया। दो चार दिन के बाद उत्कण्ठित होकर चीवर छोड़ दिया। फिर घर से खिन्न होकर जाकर प्रवित्त हुआ। इस प्रकार वह छः बार प्रवित्त हुआ और ग्रहस्थ बना। सातवीं बार जब प्रवित्त होने के लिए मिक्षुओं के पास गया, तब वे उसे प्रवित्त करना नहीं चाहे, किन्तु उसके बहुत प्रार्थना करने पर प्रवित्त कर दिये। उसने अवकी बार कुछही दिनों में अहत्व पा लिया। एक दिन मिक्षुओं ने पृछा—'आबुस चित्तहत्य! कब ग्रहस्थ होओंगे, इस बार तो विलम्ब हुआ ?'' उसने कहा—''भन्ते! अब ग्रहस्थ होओंगे, इस बार तो विलम्ब हुआ ?'' उसने कहा—''भन्ते! अब ग्रहस्थ होओंगे, इस बार तो विलम्ब हुआ है' उसने कहा—''भन्ते! अब ग्रहस्थ होओंगे, इस बार तो विलम्ब हुआ है' उसने कहा—''भन्ते! यह भिक्षु पहले छः वार ग्रहस्थ होकर सातवीं बार ग्रहस्थ के प्रति अनाशक्ति कह रहा है।'' भगवान् ने—मिक्षुओ! पहले अ-स्थिर चित्त के समय वह घर गया और आया, अब इसके पाप-पुण्य प्रहीण हो गये हैं।'' कहते हुए इन गाथाओं को कहा—

३८-अनवद्वित चित्तस्स सद्धम्मं अविज्ञानतो । परिष्ठवपसादस्स पञ्जा न परिपूरति ॥ ६ ॥

जिसका चित्त अ-स्थिर है, जो सद्धर्म की नहीं जानता, जिसकी श्रद्धा चंचल है, उसकी प्रज्ञा पूर्ण नहीं हो सकती।

३९—अनवस्सुतचित्तस्स अनन्वाहतचेतसो ।
पुञ्जपापहीणस्स नत्थि जागग्तो भयं ॥ ७ ॥
जिसके चित्त में राग नहीं, जिसका चित्त दोष से रहित हैं, जो
पाप पुण्य विहोन है, उस जागृत पुरुष को भय नहीं।
सार से युद्ध कर अपनी रक्षा करे
(पाँच मौ विपश्यक भिक्षओं की कथा)

३, ६

आवस्ती में पाँच सी भिक्षु भगवान् के पास कर्मस्थान ग्रहण कर सी योजन दूर एक जंगल में ध्यान भावना करने के लिए गये। जंगल के देवताओं ने उन्हें भय भैरव दिखलाया और वे पुनः भगवान् के पास लीट आये। भगवान् ने उन्हें फिर वहीं भेजा और कहा कि वे वहाँ 'करणीयमैत्त' सूत्र का पाठ करके रहें

भिक्षु पुनः वहाँ गये और भगवान् के बतलाये हुये उपाय से रहते हुँ र ध्यान-भावना करने लगे। अवको बार देवता उनकी हर एक प्रकार से रक्षा करने का पबन्ध किये। भगवान् ने जब देखा कि वहाँ विहरते हुए उनका चित्त एकाम होकर अनित्यता के प्रत्येक क्षण में लग गया है, तब गन्ध कुटी से ही उनके सम्मुख होकर उपदेश देने के समान इस गाया को कहा—

४०-कुम्भूपमं कायमिमं विदित्वा नगरूपमं चित्तमिदं ठपेत्वा ।

योधेथ मारं पञ्जायुधेन जितं च रक्खे अनिवेसनो सिया ८।। इस इरीर को घड़े के समान (अनित्य) जान, इस चित्त को नगर के समान (रक्षित और दृढ़) ठहरा, प्रज्ञा रूनी हथियार से मार से युद्ध करें। जीत छेने पर अपनी रक्षा करें तथा बासक्ति रहित हो।

शरीर क्षणभंगुर है ( पूतिगत्त तिस्स स्थविर की कथा )

3, 6

अवस्ती का एक गृहस्थ अत्यन्त श्रद्धापूर्वक प्रत्नित हुआ। उसका नाम तिस्स स्थिवर पड़ा। कुछ दिनों के बाद स्थिवर के शरीर में बहुत से फोड़े हुए । बहुत कुछ द्वा करने पर भी जब अच्छा नहीं हुआ, तब उसके सहायक भिक्षु छोड़ दिये। वह अत्यन्त घृणितावस्था को प्राप्त हो चारपाई पर पड़े हे कराहता था। एक दिन भगवान् ने उसे अपनी महाकरुणा-समापित में देखा। दिन निकलने पर पानी गर्म कराया तथा स्वयं जाकर स्नान कराया। स्नान के परचात् उसे चारपाई पर सुलवा दिया। उसी समय भगवान् ने ''भिक्षु! यह तेरा शरीर विज्ञान रहित हो काष्ठ की भाँति भूमि पर पड़ा रहेगा।'' कहते हुए इस गाथा को कहा—

४१—अचिरं वत'यं कायो पठविं अधिसेस्सित । छुद्धो अपेतविञ्जाणो निरत्थं'व कलिङ्गरं ॥ ९ ॥

अहो ! यह तुच्छ शरीर शोघ हो चैतना रहित हो निरर्थंक काष्ट की भाँति पृथ्वी पर पड़ा रहेगा।

> कूठे मार्ग पर लगा चित्त अहितकर (नन्द गोपाल की कथा) ३,८

आवस्ती में अनायिणिड क सेठ की गौवों की रक्षा करने वाला नन्द नाम का एक ग्वाला था। वह भगवान् को भिक्षु संघ के साथ निमंत्रित करके एक सप्ताह पञ्चगोरस दान दिया। सातवें दिन जब भगवान् दानानुमोदन करके चलने लगे, तब वह भगवान् का पात्र लेकर पीछे-पोछे चला। थोड़ी दूर जाने पर भगवान् ने उससे पात्र लेकर लौट जाने को कहा। वह लौट ही रहा या कि एक ब्याघे ने उसे मार डाला। पीछे आने वाले भिक्षुओं ने उसे मरा देख भगवान् से कहा— "भन्ते! यदि आप उसके यहाँ दान प्रहण करने नहीं गये होते तो वह नहीं मरता।" यह सुनकर भगवान् ने—भिक्षुओ! में जाता या नहीं जाता, वह मृत्यु से नहीं छूटता। जिसे चोर या वैरी नहीं करते हैं, उसे इन प्राणियों के भीतर बुरा और झुठे मार्ग पर लगा हुआ चित्त करता है।" कह कर इस गाया को कहा—

### ४२—दिसो दिसं यन्तं कियरा वेरी वा पन वेरिनं। भिच्छापणिहितं चित्तं पापियो नं ततो करे॥ १०॥

जितनो हानि शत्रु शत्रु को या वैरो वैरी की करता है, उससे अधिक बुराई झूठे मार्ग पर लगा हुआ चित्त करता है।

# ठीक मार्ग पर लगा चित्त हितकर (सोरेच्य स्थविर की कथा)

३, ९

संरिय्य नगर के सेठ का पुत्र एक दिन रथ पर बैठा हुआ बहुत से लोगों के साथ नहाने जा रहा था। उस समय आयुष्मान् महाकात्यायन सोरेय्य नगर में भिक्षाटन के लिये चीवर पहन रहे थे। सेठ-पुत्र ने उनके सुवर्ण सहस्य शरीर को देख कर मन में सोचा—"अहो! यही स्थिवर मेरी ब्ली होते या मेरी ब्ली ऐसी ही रूपवती होती!" सोचने के क्षण ही उसका पुरुष-लिङ्ग अन्तर्हित हो गया और ब्ली लिङ्ग प्रगट हुआ। उसने वहाँ से रथ से उतर कर दूसरों को बिना जनाये ही तर्खाशला की राह लिया। तर्खाशल पहुँचने पर उसका विवाह एक सेठ के साथ हुआ और उसे दो पुत्र उत्पन्न हुए। इसी बीच सोरेय्य नगर के उसके साथी व्यापार हेतु तक्षशिला गये थे। उन्होंने जब जाना तब आयुष्मान् महाकात्यायन को निमन्त्रित करके महादान दे श्वमा कराया। स्थिवर के क्षमा करते ही उसे पुनः पुरुष-लिङ्ग उत्पन्न हो गया। वह अपनी इस गित से उद्धिन हो महाकात्यायन के पास ही प्रवित्त भी हो गया।

एक समय महाकात्यायन उस सोरेय्या स्थिवर के साथ श्रावस्ती आये। सोरेय्य स्थिवर को पहले पुरुष होने के समय दो पुत्र ये और स्त्री होने के समय दो, इस तरह उस चार पुत्रों के पिता से लोग पृछा करते ये कि उन्हें किन पुत्रों पर अधिक प्रेम है। वे सदा कहा करते थे कि जो मेरे पेट से उत्पन्न हुए हैं, उन्हीं पर अधिक प्रेम है किन्तु एक दिन पूछने पर उन्होंने कहा कि मुझे कोई भी प्यारा नहीं है। तब भिक्षु इसे मुनकर भगवान् से कहे। भगवान् ने — "भिक्षुओं! मेरे पुत्र के चित्त को ठीक मार्ग पर लगने के समय से किसी पर भी उसे स्नेह नहीं है, जिस सम्पत्ति को माता पिता नहीं दे सकते हैं, उसे इन प्राणियों के भीतर प्रवर्तित हुआ ठीक मार्ग पर लगा चित्त देता है।" कह कर इस गाथा को कहा —

४३—न तं माता पिता कयिर। अञ्जे वापि च जातका । 
सम्मापणिहितं चित्तं सेय्यसो नं ततो करे ॥ ११॥
जितनो अलाई माता-पिता या दूसरे भाई-बन्धु नहीं कर सकते हैं,
उससे अधिक अलाई ठाक मार्ग पर लगा हुआ चित्त करता है।

SE THE PERSON NAMED IN COMPANY OF THE PARTY OF THE PARTY

# ४-पुष्फवग्गो

शैक्ष्य जीतेगा ( पाँच सौ भिक्षुओं की कथा )

8, 8

पाँच सौ भिक्षु जनपद की चारिका से लौटकर सन्ध्या को जेतवन की आसन-शाला में बैठे, अपने विचरे हुए प्रदेशों की पृथ्वी के सम्बन्ध में बातें कर रहे थे—'वहाँ की पृथ्वी काली है, वहाँ की पृथ्वी पीली है।" आदि भगवान् ने आकर बात चीत के विषय में पूछा—''भिक्षुओ यह बाह्य पृथ्वी है, तुम लोगों को अध्यातिमक पृथ्वी में परिकर्म करना चाहिये।" कह कर इन दो गायाओं को कहा—

४४—को इमं पठिवं विजेस्मति यमलोकश्च इमं सदेवकं कि को धम्मपदं सुदेसितं कुसलो पुष्फिमिय प्रचेस्सिति । १॥ इस पृथ्वी तथा देवताओं सिंहत इस यमलोक को कौन जीतेगा ? कौनकुशल पुरुष का तरह अली प्रवार से उपिष्ट धर्म-पदों को चुनेगा ? ४५—सेखो पठिवं विजेस्सिति यमलोकश्च इमं सदेवकं।

सिंखो धम्मपदं सुदेसितं बुसलो पुष्फिमिव पचेस्सति ।। २ ।। शैक्ष्य इस पृथ्वी तथा देवताओं सिंहत यमलोक को जीतेगा। कुशल शैक्ष्य पुष्प की तरह धर्म-पदों का चुनेगा।

> श्रुरीर को असार जानो सरीचि कर्मस्थानिक स्थविर की कथा)

> > 8, 3

आवस्ती में शास्ता के पास एक भिक्षु ने कर्मस्थान को प्रहण कर जंगल में जो बहुत प्रयस्न किया, किन्तु अहत्व नहीं पा सका। लौटते समय वह मार्ग में मरीचि को देख उसके असार होने को सोचता हुआ अचिरवती ( = राप्ती ) नदी में स्नान कर किनारे बैठ गया। नदी में पानी के फेन को उठ-उठ कर

फूटते हुए देख विचार करने लगा कि जिस प्रकार यह फेन उठ कर फूटते हैं वैसे ही यह शरीर भी है। भगवान् ने गंघकुटी में वैठे हुए उस भिक्ष के विचारों को जानकर—"भिक्ष ! यह शरीर ऐसा ही है, फेन और मरीचि के समान उत्पन्न और नाश होने के स्वभाव वाला है।" कहते हुए इस गाथा को कहा—

४६-फेणूपमं कायमिमं विदित्वा मरीचिधम्मं अभिसम्बुधानां ।

छेत्वान मारस्सप्युप्पिकानि अदस्सनं मच्चुराजस्स गच्छे ॥३॥ इस शरीर को फेन के समान तथा (सृग-) मरीचिका के समान (असार) जान, मार के फन्दे को तोड़कर यसराज की दृष्टि से परे हो जाय।

मृत्यु पकड़ ले जाती है (विड्डम की कथा)

कोसलनरेश प्रसेनिजित् का पुत्र विद्वृह्ण में जो बाक्यों की दासी-पुत्री वासभलित्या का पुत्र था—शाक्यों का विनाश करने के लिये तीन बार धावा बोला; किन्तु भगवान् ने तीनों बार भी मार्ग में जाकर विद्वृह्ण को लौटा दिया, किन्तु चौथी बार शाक्यों के पूर्व-जन्म के कर्म-विपाक को बलवान देख, भगवान् विद्वृह्ण को नहीं रोकने गये। उसने किपलवस्तु जाकर शाक्यों का बध करा, शाक्य-कुल को उन्छिन्न कर, रात में अचिरवती (=राप्ती) नदी के किनारे पढ़ाव हाला। उसके महा-पातक कर्म के कारण अकस्मात् आधी रात में बड़े जोरों की बाद आई और विद्वृह्ण के साथ उसकी सारी सेना नदी में बह गई।

भिक्षुओं ने इस समाचार को सुनकर एक दिन धर्म-सभा में इसकी चर्चा की। भगवान् ने उसे सुन—''भिक्षुओं! इन प्राणियों के मनोरथ के बिना पूर्ण हुए ही मृथ्यु उसी प्रकार जीवितैन्द्रिय का नाश कर चारों अपाय रूपी। महासमुद्रों में हुवा देती है, जिस प्रकार कि सोये हुए प्राम्न को बड़ी बाढ़।'' कह कर इस ग्राथा को कुहा-

४७ पुष्कोनि हैव पचिनन्तं व्यासत्तमनसं नरं।
सूत्तं गामं महोघोव मच्च आदाय गच्छति ॥ ४॥

(काम भोग रूपो) पुष्पों को चुनने वाले आसक्तियुक्त मनुष्य की सृत्यु उसी प्रकार पकड़ ले जाती हैं, जिस प्रकार कि सीये हुए प्राम की बड़ी बाढ़।

# मृत्यु वश में कर लेती है (पति-पृजिका की कथा)

8, 8

श्रावस्ती में एक परम बुद्ध भक्तिनी स्त्री थी। उसे जन्म के समय जातिस्मर ज्ञान हो आया था, जिससे वह जानती थी कि देवलोक के मालभारी देवपुत्र के पास से च्युत होकर यहाँ उत्पन्न हुइ है। वह उसे पुनः चाहती हुई पुण्य कमों के अन्त में कहा करती थी—"इस पुण्य से मैं अपने स्वामी के पास उत्पन्न होऊँ।" चूँकि वह सदा पित को ही चाहती थी, अतः भिक्षुओं ने उसका नाम पितपूजिका रख दिया था।

एक दिन अचानक सन्ध्या को उसकी मृत्यु हो गई। दूसरे दिन जब मिक्षुओं ने उसकी मृत्यु का समाचार सुना, तब उन्हें बहुत संवेग उत्पन्न हुआ और उन्होंने भगवान् से कहा—''भन्ते! प्राणियों की आयु बहुत योड़ी है, पितपूजिका प्रात:काल हम लोगों को भोजन परस कर सन्ध्या को मर गई।' शास्ता ने—''भिक्षुओ! प्राणियों की आयु बहुत थोड़ी है, ऐसा होने पर भी काम-भोगों में अतृत ही प्राणियों की मृत्यु अपने वश में करके रोते-चिल्लाते लेकर चली जाती है।'' कह कर इस गाथा को कहा—

४८--पुष्फानि हेव पचिनन्तं व्यसत्तमनसं नरं । अतिज्ञं येव कामेसु अन्तको कुरुते वसं ॥ ५ ॥

(काम-भोग रूपी) पुष्पों को चुनने वाले आसक्तियुक्त पुरुष को, काम भोगों में अतृप्त हुए ही मृत्यु अपने वश में कर लेती है।

# भ्रमर के समान सिक्षाटन करें (कंजूस कोसिय सेठ की कथा)

8, 4

राजगृह के पास सक्खर नामक निगम ( = कस्ता ) में कोसिय नाम का एक कंज्स सेठ रहता था। वह महाधनवान् होते हुए भी कभी किसी को कुछ नहीं देता था और न तो अपने ही उसका उपभोग करता था। एक बार जब वह अपने घर की सातवीं मंजिल के ऊपर अकेले जाने के लिए मालपूआ बनवा रहा था, तब आयुष्मान् मोद्राख्यायन अपने ऋषिवल से वहाँ जाकर उसका दमन कर उसे उपदेश दिये और मालपूआ के साथ आवस्ती में भगवान् के पास लाए। उसने मगवान् के साथ सारे भिक्षु संघ को मालपूआ खिलाया और बुद्ध, धर्म, संघ की शरण जाकर अपने सारे धन को बुद्ध शासन में लगा दिया।

एक दिन भिक्षु बैठे हुए आयुष्मान् मोहर्यायन को इस सम्बन्ध में प्रशंसा कर रहे थे, तब भगवान् ने वहाँ आकर उनको वाता का सुन कर "भिक्षुओं! कुलों का दमन करनेवाले भिक्षु को लोगों को अद्धा का बढ़ाते हुए अमर के समान भिक्षाटन करना चाहिये, जैसा कि मेरा पुत्र मोहर्यायन करता है।" उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा--

४९ --यथापि समरो पुष्कं वण्णगन्धं अहेठयं। पलेति रसमादाय एवं गामे मनी चरे॥ ६॥

जैसे भ्रमर पुष्प के वर्ण और गन्ध को बिना हानि पहुँचाये, रस को छेकर चल देता है, वैसे हो मुनि प्राम में भिक्षाटन करे।

अपने ही कृत्याकृत्य को देखें (पाठिक आजीवककी कथा)

8, €

श्रावस्ती की एक ग्रह-स्वामिनी पाठिक नामक आजीवक को बहुत मानती यी। एक दिन वह भगवान् की कीर्ति को सुनकर उपदेश सुनने के लिये जेतवत जाना चाही, किन्तु आजीवक ने उसे रोक दिया। दूसरे दिन उसने अपने पुत्र को भेजकर मिक्षु संघ के साथ भगवान् को अपने घर भोजन के लिए निमंत्रित किया । भगवान् भिक्षु संघ के साथ समय पर आये और भोजन करके दानानुमोदन करना आरम्भ किये। गृतस्वामिनी साधु-साधु वह कर उपदेश सुन रही थी। इसे देख कर पाठिक आजीवक से नहीं रह गया। वह पास वाले घर से निकल कर गृहस्वामिनी ओर भगवान्— दोनों को बुरा-भला कहते हुए भाग गया। भगवान् ने देखा कि गृहस्वामिनी उसकी वातों को सुनकर लिजत हुई ठीक से उपदेश नहीं सुन रही है, तव—"उपासिके! ऐसे अनमेल व्यक्तियों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिये, केवल अपने कुरुयाकुत्य को ही देखना चाहिये।" समझाते हुए इस गाथा को कहा—

५०—न परेसं विलोमानि न परेसं कताकतं।
अत्तनो'व अवेक्खेय्य कतानि अकतानि च ॥ ७॥
न तो दूसरों के विरोधी (बचन) पर ध्यान दे, न दूसरों के इत्याद्वत्य को देखे, केवल अपने ही इत्याद्वत्य का अवलोकन करे।
निष्फल और सफल वाणी
( इत्तपाणि दपासक की कथा )
४. ७

श्रावस्ती में छत्तपाणि नामक एक आनागामी उपासक था। एक दिन छत्तपाणि जब भगवान् के पास जाकर बन्दना करके बैठा, तभी महाराज प्रसेनजित् भी भगवान् के दर्शनार्थ पघारा। छत्तपाणि ने भगवान् के गौरव से उठकर राजा को प्रणाम नहीं किया। पंछि एक दिन राजा ने उसे राजभवन के पास से होकर जाते हुए देख, बुलग कर उस दिन प्रणाम न करने का कारण पूछा। छत्तपाणि ने बुद्धगौरव से न उठने की बात कही। तब उसने उस पर प्रसन्न होकर अपने अन्तःपुर में रानियों को बुद्धवचन पढ़ाने के लिए कहा, किन्तु उसने उसे नहीं स्वीकार किया। तत्तपश्चात् राजा ने भगवान् के पास जाकर एक भिक्षु माँगा। भगवान् ने आयुष्मान् आनन्द को यह काम सौंपा। वह नित्य मल्लिका और वासभखत्त्या को पढ़ाने के लिए राजभवन में जाया

करते थे। उनमें मिल्डका मन लगाकर पहती और याद करती थी, किन्तु वासमखित्या न तो मन लगाकर पहती थी और न याद करती थी। एक दिन मगवान् ने आयुष्मान् आनन्द से इस बात को जान— "मेरे द्वारा उपदिष्ट घम मन लगा कर नहीं सुनने वाले और नहीं धारण करनेवाले के लिए वर्णयुक्त गन्ध रिहत पुष्प के समान निष्फल होता है, किन्तु मन लगाकर सुनने वाले और धारण करने वाले के लिए महाफडवान।" कह कर इस गाथा को कहा—

प्रं सुभासिता वाचा अफला होति अकुव्वतो ॥ देश

जैसे सुन्दर, वर्णयुक्त निर्मन्य पुष्प होता है, वैसे ही (कथनानुसार) आचरण न करने वाले के लिए सुआधित वाणी निष्फल होती है। ५२--यथापि रुचिशं पुष्फं वण्णवन्तं सगन्धकं।

एवं सुभासिता वाचा सफला होति कुब्बतो ॥ ९ ॥ जैसे सुन्दर बर्णयुक्त सुगन्धित पुष्प होता है, वैसे हा (कथनानुसार) आचरण करनेवाले के लिए सुभाषित वाणी सफल हाती है।

> बहुत पुण्य करना चाहिये (विशाखा उपासिका की कथा)

४, ८
विशाला उपासिका अङ्ग राष्ट्र के भिद्य नगर के धनञ्जय सेठ की पुत्री थी।
उसने सात वर्ष की ही अवस्था में शास्ता के धर्मीपदेश को सुनकर स्रोतापत्तिफल
को प्राप्तकर लिया था। पीछे उसका पिता राजा प्रसेनजित के आग्रह से
साकेत में आकर बस गया था। वहीं विशाला उपासिका का आवस्ती के
मृगार सेठ के पुत्र पूर्णवर्द्धन कुमार के साथ विवाह हुआ। विशाला भगवान्
बुद्ध और भिक्षु संघ पर श्रद्धा रखती थी, किन्तु उसका पित निर्मन्थों पर।
कुछ समय के बाद विशाला के प्रयत्न से मृगा सेठ और पूर्णवर्द्धन भगवान् के
शिष्ट्य हो गये। विशाला ने अवसर पाकर सत्ताहस करोड़ मुद्रा लर्च करके
पूर्वीराम विहार को बनवाकर भगवान् के साथ भिक्षु संग को दान किया।

एक दिन उसने अपने किये हुए दान और पुण्य कर्म का अनुस्मरण करती हुई उदान (= प्रीति वाक्य) कहा । जिसे मिक्षुओं ने सुनकर भगवान् से कहा कि "भन्ते! विशाखा गीत गा रही थी।" भगवान् ने—"मिक्षुओं विशाखा गीत नहीं गा रही थी, उसने उदान कहा।" कह कर धर्मोंपदेश देते हुए—"मिक्षुओं! जैसे चतुर मल्होरी (= मालाकार) नाना प्रकार के पुष्पों की राशि करके नाना प्रकार की मालाओं को बनाता है, ऐसे ही विशाखा का चित्त नाना प्रकार के पुण्यों को करने की ओर खुकता है।" कह कर इस गाथा को कहा—

५३—यथापि पुष्करासिम्हा कयिरा मालागुणे वह । एवं जातेन मच्चेन कर्त्तव्वं कुशलं वहुं ॥ १०॥

जैसे पुष्पराशि से बहुत-सी मालायें बनाये, ऐसे ही उत्पन्न हुए प्राणी को बहुत पुण्य करना चाहिये।

शील की सुगन्ध उत्तम है ( आनन्द स्थिवर के प्रदन की कथा ) ४, ५

एक दिन आनन्द स्यविर ध्यान से उठ कर भगवान् के पास गये और प्रणाम करके पूछा—"भन्ते! सारगन्ध, मूलगन्ध और पुष्पगन्ध—सीघी इवा ही जाती हैं, उल्टी-इवा नहीं जातीं, क्या ऐसी भी कोई गन्ध है, जो सीधी-इवा भी जाती है और उल्टी इवा भी १" भगवान् ने उत्तर देते हुए इन गाथाओं को कहा—

५४-न पुष्फगन्धो परिवातभेति न चन्दनं तगर मिलका वा । सतश्चगन्धो परिवातमेति सब्बा दिसासपुरिसो पवाति ॥११॥

पुष्प, चन्दन, तगर या चमेली किसी की भी सुगन्ध उस्टी-हवा नहीं जाती, किन्तु सज्जनों की सुगन्ध उल्टी-हवा भी जाती है, सत्पुरुष सभी दिशाओं में सुगन्ध बहाता है। ५५—चन्दनं तगरं वापि उपलं अथ वस्सिकी।

एतेसं गन्धजातानं सीलगन्धो अनुत्तरो॥ १२॥

चन्दन या तगर, कमल या जूही, इन सभी की सुगन्धों से जील

(= सदाचार) की सुगन्ध उत्तम है।

सील की सुगन्ध उत्तम है

( महाकात्रयप स्थिवर को विण्डपात-दान की कथा ) ४, १०

आयुष्मान् महाकाश्यप स्थितर राजगृह की पिष्पिलगुहा में रहते समय एक दिन सप्ताह भर की समाधि से उठकर निधनों का उपकार करने के लिए भिक्षाटन को गये। उसी समय इन्द्र की पारचारिकाएँ पाँच सी अप्सराएँ उनके पास आई और पिण्डपात (= भिक्षा) देना चाहीं, किन्तु उन्होंने उनका पिण्डपात नहीं ग्रहण किया। उन्होंने लैटकर यह बात इन्द्र से कहीं। तब इन्द्र स्वयं पिण्डपात देने की इच्छा से राजगृह की उस गली में आकर, जिस गली में कि वे भिक्षाटन हेतु जाने वाले थे, तन्तुवाय का रूप धारण कर ताना-बाना करने लगा और उसकी स्त्री असुर कन्या सुजा नरी भरने लगी। जब आयुष्मान् महाकाश्यप वहाँ पहुँचे, तब उनके पात्र को लेकर घर के भीतर गया और हाँड़ी से भात निकाल पात्र भर कर पिण्डदान दिया। उस पिण्डपात में तरहन्तरह के व्यक्षन और सूप थे।

जन महाकारयप ने जाना कि यह इन्द्र है, तब उससे कहा—''इन्द्र! जो कर चुका सो तो कर चुका, फिर कभी ऐसा मत करना ।" इन्द्र—"भन्ते! में भी पुण्य करना चाहता हूँ, मुझे भी पुण्य कमाने की इच्छा है।" कह कर उन्हें भणाम कर चला गया। भगवान् ने वेणुवन में विहार करते हुए इन्द्र के इस पिण्डदान को देखा और उदान कह कर "भिक्षुओ! इन्द्र ने मेरे पुत्र के शिल्ल की गम्घ से आकर पिण्डपात दिया है।" कहते हुए इस गाया का कहा— ५६—अप्यमत्तो अयं गन्धो या'यं तगरचन्दनी।

यो च सीलवतं गन्धो वाति देवेसु उत्तमो ॥ १३ ॥

तगर और चन्दन की जो यह गन्ध फैलती है, वह अल्पमात्र है, और जो यह शीलवानों की गन्ध है, वह उत्तम (गन्ध) देवताओं में फैलती है।

शीलवानों के मार्ग को मार नहीं पाता (गोधिक स्थविर के परिनिर्वाण की कथा) 8. ११

राजगृह के हिसिगिलि पर्वत की कालिशिला पर विहार करते समय आयुष्मान्
गोधिक एक रोग के कारण छः बार जब ध्यान को प्राप्त करने का प्रयत्न करते
हुए भी नहीं प्राप्त कर सके, तब बाल बनाने वाले छूरे से अपनी गदन रेत
कर आत्महत्या कर लिये। जिन्होंने आत्महत्या करते समय अहत्व भी पा लिया।
भगवान् ने दिव्यचक्षु से इस कृत्य को देखा और मिश्चओं के साथ वहाँ पषारे।
आयुष्मान् गोधिक का मृत शरीर वहाँ विद्यावन पर पड़ा था। उस समय
पापी मार भी यह खोजता हुआ इधर-उधर विचर रहा था कि गोधिक का
पुनर्जन्म कहाँ हुआ है भगवान् ने उसे—''पापी! गोधिक कुलपुत्र के
उत्पन्न होने के स्थान को तुम्हारे समान सैकड़ों, हजारों भी नहीं देख सकते।''
कह कर इस गाथा को कहा—

५७—तेसं सम्पन्नसीलानं अप्पमादिविहारिनं।
सम्मद्ञ्ञा विम्रुत्तानं मारो मग्गं न विन्दति।। १४॥
जो वे शोलवान निरालस हो विहरने वाले यथार्थं ज्ञान द्वारा मुक्त
हो गये हैं, उनके मार्गं को मार नहीं पाता।

बुद्ध-श्रावक प्रज्ञा से शोभता है (गरहदिन्न को कथा) ४,१२

श्रावस्ती में सिरिगुत्त और गरहदिन्न नामक दो मित्र थे। उनमें सिरिगुत्त बुद्ध-भक्त उपासक था और गरहदिन्न निर्मन्थ श्रावक। गरहदिन्न के बार-बार कहने पर सिरिगुत्त ने निर्मन्थों को एक बार निमन्त्रित करके गूथ के गड्ढों में गिरा कर खूब छकाया। अतः गरहदिन्न ने भी कुछ दिनों के पश्चात् पाँच सौ भिक्षुओं के साथ भगवान् को निमन्त्रित करके अग्नि कुण्ड में गिरा कर छकाना चाहा. किन्तु जब भगवान् भिक्षुओं के साथ गये, तब अग्नि कुण्ड में पद्म-पुष्प उग आया, जिसे देखकर गरहदिन आश्चर्यचिकत होकर भगवान् की श्वरण में आया। भोजनोपरान्त भगवान् ने दानानुमोदन करते हुए—"ये प्राणी प्रज्ञाचक्षु के अभाव से बुद्ध शासन के आवकों के गुण को नहीं जानते हैं क्योंकि प्रज्ञान्चक्षु से रहित तो अन्धे हैं और प्रज्ञावान् चक्षुष्मान्।" कह कर इन गाथाओं को कहा—

५८-यथा संकारधानस्मि उज्ज्ञितस्मि महापथे।
पदुमं तत्थ जायेथ छुचिगन्धं मनोरमं॥ १५॥
५९-एवं संकारभृतेषु अन्धभूते पुथुज्जने।
अतिरोचति पञ्जाय सम्मासम्बद्धसावको॥ १६॥

जैसे बड़ी सड़क के किनारे फेंके कूड़े के ढेर पर कोई सुगन्धित सुन्दर पद्म उत्पन्न होवे, एसे ही कूड़े के समान अन्धे पृथक् जनों में सम्यक् सम्बुद्ध का श्रावक अपनी प्रज्ञा से अत्यधिक शोभित होता है।

### ५--वालवग्गो

### मृदों के लिए संसार लम्बा होता है ( दरिंद्र सेवक की कथा )

4, 8

कोसलनरेश प्रसेनिजित् एक दिरद्व सेवक की स्त्री पर मोहित था। वह उसे मार कर उसकी स्त्री को राज्य-भवन में लाना चाहता था। एक दिन उसने सेवक को कहा—"अमुक निद से कुमुद का पुष्प और लाल मिट्टी लेकर सन्स्या को मेरे रनान करने के समय तक आ जाओ, यदि ठीक समय पर नहीं आओगे, तो तुझे दण्ड दिया जायेगा।" नदी बहुत दूर थी। सेवक कुमुद-पुष्प और लाल मिट्टी लाने के लिए वहाँ गया। इधर राजा ने समय से पूर्व ही नगर के द्वार को बन्द करा कुझी अपने पास मँगा ली। जब सेवक पुष्प और मिट्टी लेकर आया, तो द्वार बन्द पाकर राजा की सारी करत्त को जान चिल्लाता हुआ जेतवन विहार में जाकर भिक्षुओं के पास भय से त्रसित हुआ सो रहा।

उस रात राजा ने भयानक स्वप्न देखा और दूसरे दिन भगवान् के पास जाकर स्वप्न फल पूछा। तब भगवान् ने स्वप्न को निष्फल बतलाया। तब उसने कहा—"भन्ते आज की रात बड़ी लम्बी जान पड़ी।" उसी समय उस दिद्र उपासक ने भी अवसर पाकर कहा—"भन्ते ! मुझे कल योजन भी बड़ा लम्बा जान पड़ा था।" दोनों की बातों को सुनकर शास्ता ने—"एक को रात लम्बी होती है, एक को योजन लम्बा होता है, किन्तु मूढ़ों के लिए संसार लम्बा होता है।" कह कर उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा—

### ६०—दीघा जागरतो रत्ति दीघं सन्तस्य योजनं । दीघो बालानं संसारो सद्धस्मं अविजानतं ॥ १ ॥

जागने वाले को रात लम्बो होती है। थके हुए के लिए योजन लम्बा होता है। सद्धमें को न जानने वाले मृदों के लिए संसार (-चक्र) लम्बा होता है।

# मूर्ख से मित्रता अच्छी नहीं (महाकाइयप स्थविर के शिष्य की कथा)

महाकाश्यप स्थिवर के राजग्रह में विहरते समय उसके साथ दो शिष्य रहते थे। एक आज्ञाकारी और सेवा करने वाला था तथा दूसरा आज्ञा न मानने वाला और दूसरे के किये हुए काम को अपना कहने वाला था। महाकाश्यप ने उसे वैसा करने से मना किया। वह उनकी वात सुनकर क्रीचित हो एक दिन जब आज्ञाकारी शिष्य के साथ भिक्षाटन करने के लिए गये थे, विहार में आग सगा कर भाग गया। यह समाचार एक भिक्ष द्वारा आवस्ती के जेतवन महाविहार में विहरते हुए भगवान् को मिला। भगवान् ने किप जातक को कह कर—'मेरे पुत्र काश्यप को ऐसे मूर्ख के साथ रहने से अकेले ही रहना अच्छा है।" कहते हुए इस गाथा को कहा—

६१--चरञ्चे नाधिगच्छेय्य सेय्यं सदिसमत्तनो । एकचरियं दल्हं कथिरा नत्थि वाले सहायता ॥ २ ॥

विचरण करते यदि अपने से श्रेष्ठ या अपने समान व्यक्ति की न पाये, तो हदता के साथ अकेटा ही विचरे। मूर्खं से मित्रता अच्छी नहीं।

> मनुष्य का कुछ नहीं ( आनन्द सेठ की कथा ) ५, ३

शावस्ती में आनन्द नामक एक महाधनवान् सेठ था। वह कभी किसी को कुछ नहीं देता था। अपने पुत्र मूलसिर को भी कंजूसी करने को ही सिखाता था। वह कुछ दिनों के बाद मरकर आवस्ती में ही एक चांडाल के घर उत्पन्न हुआ। जब वह सयाना हुआ, तो उसे जातिस्मर ज्ञान हो आया। वह एक दिन भीख माँगता हुआ, जब मूलसिरि के घर के पास गया, तब उसे अपना घर जानकर बेचड़क अन्दर धुस गया। मूलसिरि ने उस चाण्डाल पुत्र के इस साहस को देख पिरवाकर बाहर निकलवा दिया। भिक्षाटन के समय

जब भगवान् आनन्द स्थिविर के साथ नगर में प्रवेश किये तब इस समाचार को जानकर आनन्द से कहे। आयुष्मान् आनन्द ने मूलसिरि को जेतवन में बुलवाया। भगवान् ने आनन्द सेठ को मूलगिरि के पिता होने की बात को बतला कर धर्मोपदेश कहते हुए इस गाथा को कहा—

६२-- पुत्ता मत्थि धनम्मत्थि इति वालो विहञ्जति । अत्ता हि अत्तनो नत्थि कृतो पुत्तो कृतो धनं ॥ ३ ॥

'सेरा पुत्र है' 'सेरा धन है'—इस प्रकार मूर्ख परेशान होता है,जब मनुष्य अपना आप नहीं है, तो पुत्र और धन उसके कहाँ तक होंगे ?

> यथार्थ में मूर्ख कौन है ? (गिरहकट चोरों की कथा)

> > 4,8

श्रावस्ती में दो मित्र गिरहकट चोर थे। वे दोनों एक दिन धर्म-श्रवण करने वाले लोगों के साथ जेतवन गये। उनमें से एक भगवान् के उपदेश को सुनकर स्रोतापत्र हो गया। दूसरा किसी का गिरह काट कर केवल पाँच माधक पाया, जिससे दूसरे दिन उसके घर भोजन का काम चला। स्रोतापत्र चोर के घर आग भी न खली। इसे देख दूसरे चोर ने मजाक करते हुए अपनी स्त्री से कहा— "तुम अपने पाण्डित्य से भोजन का भी प्रवन्ध नहीं कर सकती ?" इसे सुन स्रोतापत्र चोर ने भगवान के पास जाकर सब कह सुनाया। शास्ता ने उसे धर्म का उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा—

६३--यो बालो मञ्जित बाल्यं पण्डितो बापि तेन सो । बालो च पण्डितमानी स वे बालो'ति बुच्चिति ॥ ४ ॥

जो मूर्ख अपनी मूर्खता को समझता है, इस कारण वह पण्डितहै। जो मूर्ख हो अपने को पण्डित सझता है वही यथार्थ में मूर्ख है।

# मूर्ख को धर्म की जानकारी नहीं ( उदायी स्थविर की कथा )

4, 4

उदायी स्थिवर महास्थिवरों के चले जाने के बाद जैतवन की धर्म-सभा के आसन पर बैठते थे। एक दिन आगन्तुक मिक्षुओं ने यह जानकर कि यह कोई वड़े स्थिवर होंगे—गम्भीर प्रक्त पूछा। जब उदायी स्थिवर उत्तर न दे सके, तब उन्होंने उनका परिचय पूछ, भगवान् के पास जाकर यह बात कही। भगवान ने उन्हें धर्म का उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा—

६४—यावजीवस्पि चे बालो पण्डितं पयिरुपासित । न सो धम्मं विजानाति दक्वी सपरसं यथा ॥ ५॥

यदि मूर्ख जीवन भर पण्डित के साथ रहे, तो भी वहधर्म को वैसे ही नहीं जान सकता है, जैसे कि कुछछो दाल ( =सूप ) के रस को।

> विज्ञ शीघ धर्म को जान लेता है ( भद्रवर्गीय भिक्षुओं को कथा ) ५, ६

पाठेच्य देशवासी तीस भद्रवर्गीय भिक्षुओं ने भगवान के अनमतग्ग सुत्त के धर्मोपदेश को सुनकर जब उसी आसन पर अहरत पा लिया, तब अन्य भिक्षु उनके शीघ्र अहरत-प्राप्ति की प्रशंसा करने लगे। एक दिन यही बात जेतवन की धर्म सभा में भी चल रही थी कि भगवान् आये और इसे जानकर तुण्डिल-जातक कह उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा—

६५—ग्रहूर्त्तमिप चे विञ्जू पण्डितं पियरुपासित । खिप्पं धम्मं विज्ञानाति जिह्वा स्प्रसं यथा ।। ६ ।। यदि विज्ञ पुरुष एक ग्रहुर्तं भी पण्डित की सेवा में रहे, तो वह शीघ हो धमें को जान छेता है, जैसे कि जिह्वा दाल के रस को ।

# सूर्खे स्वयं अपना शत्रु वनता है (सुप्रबुद्ध कोड़ी की कथा)

राजगृह में सुप्रवुद्ध नाम का एक महादरिद्र, तुःखी और असहाय कोढ़ी था।
एक दिन जब भगवान् वेणुवन विहार में बड़ी परिषद् के बीच बैठे उपदेश कर
रहे थे, तब बह भी वहाँ गया और किनारे बैठ कर उपदेश सुनने लगा।
उपदेश को सुनकर उसे ज्ञान उत्पन्न हुआ और उसने स्रोतापित्त फल को प्राप्त
कर लिया। अन्त में जब सब लोग चले गये, तब वह भगवान् के पास जाकर
वन्दना कर, शरण और शील ले नगर की ओर लौटा। रास्ते में एक साँड ने
उसे पटक कर जान से मार डाला। वह मर कर तावर्तिस-भवन में
उत्पन्न हुआ।

इस समाचार को पाकर सन्ध्या को मिक्षुओं ने भगवान् से पूछा—"भन्ते! सुप्रबुद्ध कहाँ उत्पन्न हुआ है १"

"तावतिंस भवन में।"

"भन्ते ! क्या कारण था कि सुप्रबुद्ध कोढ़ी इतना दीन-हीन और असहाय था १"

"भिक्षुओं! उसने पूर्व जन्म में तगरशिखी प्रत्येक बुद्ध को देखकर थूक फेंककर 'यह कीन कोढ़ी जा रहा है ?" कहा था, उसी पाप-कम से बहुत दिनों तक नरक में पककर उस कम विपाक के अवशेष से कोढ़ी हुआ था। भिक्षुओं! ये प्राणी अपने ही अपने लिए कड़ुआ फल देने वाले कम करते विचरण करते हैं।" मगवान् ने यह कहकर इस गाथा को कहा—

६६ — चरन्ति वाला दुम्मेधा अमित्तेनेव अत्तना।
करोन्तो पापकं कम्मं यं होति कटुकप्फलं।। ७।।
दुर्नुद्धि मूर्खं अपना शत्रु स्वयं होकर पाप कर्म करते विचरण करता है, जिसका फल कडुआ होता है।

## पछतानेवाले कर्म को करना ठीक नहीं ( छषक की कथा )

4, 6

श्रावस्ती का एक कृषक प्रातःकाल उठकर हल को अपने खेत में ले जाकर चला रहा था। उसी खेत में रात के समय चोरों ने नगर से माल लाकर बाँटा था, जिसमें से हजार की एक थैलो गिर गई थी। उस दिन आनन्द-स्थित के साथ भगवान् उधर गये और उस थैली को देखकर कहे—''देखो, आनन्द! इस आशीविष को।'' वह कृषक भगवान् की वात सुनकर थोड़ी देर बाद उन्हें मारने के विचार से वहाँ गया और हजार की थैली देख, लाकर खेत के एक किनारे गाड़ दिया। उसी समय गाँव वाले चोरों को खोजते हुए वहाँ आये और उस गड़ी हुई थैली को पाकर कृषक को राजा के पास पकड़ ले गये। गजा ने उसे फाँसी की सजा दी। वह फाँसी के लिये ले जाते समय भगवान् की कही हुई बात को कहते जा रहा था। जब राजा को इसका पता लगा, तब उसे छोड़वा कर सन्ध्या समय उसके साथ ही भगवान् के पास गया। भगवान् ने राजा को अपनी कही हुई सारी बात बता कर ''विस काम को करके पछताना पड़ता है, वैसे कम को पण्डित पुरुष को नहीं करना चाहिए।'' कहते हुए इस गाथा को कहा—

६७ - तं कम्मं कतं साधु यं कत्वा अनुतप्पति।

यस्स अस्तुमुखो रोदं विपाकं पटिसेवति ॥ ८ ॥

वह काम करना ठीक नहीं, जिसे करके पीछे पछताना पड़े, और जिसके फल को अश्रमुख रोते हुए भोगना पड़े।

न पछताने वाले कर्म को करना ठीक है

( सुमन माली की कथा )

4, 9

राजग्रह में राजा विभिवसार का सुमन नाम का एक माली था। वह प्रतिदिन राजा के पास आठ नाली फूल लाता था। इसे राजा की ओर से नित्य आठ कार्षापण मिलते थे। एक दिन उसने भिक्षाटन करते समय मगवान् को देख प्रसन्न होकर—''चाहे राजा मुझे मार डाल्डे या राज्य से निकाल दे, में तथागत की पूजा करूँगा। सोच उन फूलों से मगवान् को पूजा की। जब राजा को इस बात का पता लगा तब उसने उन्हें बुलाकर उसके विचारों को पूछ उसकी प्रशंसा कर आठ आठ हाथी, घोड़ा, दासी, आभूषण तथा आठ हजार कार्षापण, आठ समालंकत- िक्सों और आठ गावों को दिया।

सन्ध्या समय धर्म-सभा में सुमन माली की सर्वाष्ट्रक सम्पत्ति के पाने के सम्वन्ध में चर्चा हो रही थी। भगवान् ने आकर उसे पूळ— "भिक्षुओ, जिस कर्म को करके पछताना नहीं पड़े, प्रस्युत उसे स्मरण करने के समय सीमनस्य उत्पन्न हो, वैसे कर्म को ही करना चाहिये।" कह कर उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा—

६८—तश्च मम्मंकृतं साधु यं कृत्वा नानुतप्पति । यस्स पतीतो सुमनो विपाकं पटिसेवति ॥ ९ ॥

बही काम करना ठीक है, जिसे करके पछताना न पड़े, और जिसके फल को प्रसन्न मन ओग करे।

> मूर्ख पाप को मीठा समझता है ( उपलब्जा थेरी की कथा

> > 4, 40

उप्बलवण्णा आवस्ती के एक सेठ की अत्यन्त रूपवती कन्या थी। उसकी सुन्दरता को सुनकर जम्बूद्वीप के सभी राजा उसे चाहते थे। सेठ ने इस आपित से बचने के लिए उपलबण्णा को भिक्षुणी-आश्रम में ले जाकर प्रव्रज्ञित करा दिया। उसने थोड़े ही दिनों में अईत्व को प्राप्त कर लिया और अन्धवन में रहने लगी।

उप्पलवण्णा के मामा का पुत्र नन्दमाणव घर रहते समय से ही उस पर मोहित था। एक दिन जब उप्पलवण्णा भिक्षाटन के लिए गई थी, तब वह उसके आने से पहले ही अन्धवन में जा उसकी कुटी में धुसकर चारपाई के नीचे छिप रहा। जब उप्पलवण्णा भिद्याटन से कुटी में घुसकर द्वार बन्द करके चारपाई पर सोई, तब नन्दमाणव नीचे से निकल कर उसके चिक्लाते हुए ही बलात्कार कर चल दिया। ज्यों ही वह कुटी से बाहर हुआ, त्यों ही पृथ्वी फटी और वह उसमें घँस मरा।

भिधुओं ने भिक्षुणियों द्वारा यह समाचार जान भगवान् से कहा— भगवान् ने "भिक्षुओ ! भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक और उपासिका में जो कोई मूर्ज पाप कर्म करता हुआ मधु, शक्कर आदि को जाने के समान बड़ी प्रसन्नता के साथ करता है वह दुःख भोगता है।" कह कर उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा—

६९--माधुवा सञ्जती वालो याव पापं न पच्चित । यदा च पच्चितिपापं अथ वालो दुक्खं निगच्छित ॥१०॥

जब तक पाप का विपाक नहीं मिछता, तब तक मूर्ख उसे मधु के समान (मोठा) समझता है, किन्तु जब उसका फछ मिछता है, तब मूर्ख दुःख को प्राप्त होता है।

### मोलहवें भाग के वरावर नहीं जम्बूक आजीवक को कथा ) ५,११

राजगृह में नम्बूक नामक एक आजीवक था। वह नगर के बाहर एक चहान पर दिन में पैर उठाये और मुख फैलाये रहता था, किन्तु रात में आस-पास घूम कर गूथ खाता था। लोग समझते थे कि वह केवल वायु पीकर रहता है। उस समय उसका इतना यश फैला हुआ था कि अंग-मगध के राष्ट्रवासी सदा उसका दर्शन करने आते ये और नाना प्रकार के चढ़ावा चढ़ाते थे। उसे गूथ के अतिरिक्त और कोई भोजन अच्छा नहीं लगता था, अतः लोगों के अदाप्वक प्रदत्त भोजन को कुश की नोक मात्र से लेकर जिहा पर रखता था और कहता था कि यदि में बहुत खाऊँगा तो मेरा तप नष्ट हो जायेगा।

एक दिन भगवान् उसके पास गये और रात में उससे योड़ी दूर पर वास किये। भगवान् के उपस्थान के लिए रात में क्रमशः चातुर्महाराजिक देवता, इन्द्र और महाब्रह्मा आये। जम्बूक आजीवक ने सबको देला। प्रातःकाल उसने भगवान् के पास जाकर पूछा कि रात में सब दिशाओं को प्रकाशित करते हुए कीन आये थे। भगवान् ने उसे बतलाया और उपदेश दिया। उपदेश के अन्त में जम्बूक आजीवक ने चार प्रतिसम्भिदाओं के साथ अहत्व पा लिया। वहीं पर प्रवित्त हो गया।

उस दिन जब जम्बूक आजीवक के दर्शनार्थ चारों दिशाओं से लोग आकर एकत्र हुए, तब भगवान् ने—''यह इतने दिनों तक तुम लोगों के लाये हुए भोजन को कुश की नोक से जिह्वा पर रख कर 'मैं तपश्चर्यों कर रहा हूँ', कहता या। यदि इस प्रकार सौ वर्ष तक तपश्चर्यों करता, तो वह भी इसके इस संकोच से भोजन न करने की कुशल चेतना के सोलहवें भाग के बराबर नहीं हो सकती।'' कह कर उपदेश देते हुए इस गाया को कहा—

७०—मासे मासे कुसग्गेन वालो अुद्धेथ भोजनं।
न सो संख्तधम्मानं कलं अग्वति सोलसिं।। ११॥
यदि मूर्खं महीने-महीने पर कुश की नोक से भोजन करे, तो मी
वह धर्मं के जानकारों के सोलहवें भाग के बराबर नहीं हो सकता।
पाप शीघ्र फल नहीं लाता

(अहिप्रेत की कथा)

4. 92

एक दिन गृद्धकूट पर्वत से भिक्षाटन के लिए उतरते समय आयुष्मान् महामौद्गल्यायन मुस्कराये। उनको मुसकराते हुए देखकर लक्षण स्थविर ने मुसकराने का कारण पूला। तब उन्होंने भिक्षाटन करके भगवान् के पास पूलने को कहा। जब वे लोग राजगृह में भिक्षाटन करके भगवान् के पास आये, तब पुनः लक्षण स्थविर ने पूला। मैंने ऐसे एक अहिप्रेत को देखा कि जिसका सिर मनुष्य के समान था और शेष शरीर अहि के समान। उसके सिर से उठी हुई ब्वाला पूँछ तक जाती थी और पूँछ से उठी हुई ब्वाला सिर तक।" इसे मुनकर भगवान् ने—"मैंने भी उस प्रेत को सम्बोधि प्राप्त करने के दिन ही देखा था, किन्तु किसी से कहा नहीं था, वह अपने पूर्व जन्म में एक प्रत्येक बुद्ध की कुटी को जला कर इस गति को प्राप्त हुआ है। भिक्षुओ ! पाए कमें करते ही फल नहीं देता है, किन्तु जब फल देता है, तब इस प्रकार के दुःख में डालता है।" कहकर उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा—

# ७१-न हि पापं कतं कत्मं सङ्जु खोरं'व मुच्चति ।

डहन्तं वाकमन्वेति सस्माच्छको'व पावको ॥ १२ ॥

जैसे ताजा दूध शोध ही नहीं जम जाता, ऐसे ही किया गया गए कमें शोध ही अपना फल नहीं लाता। राख से ढँकी आग की आँति वह जलाता हुआ मूर्ख का पीछा करता है।

मूर्ख का ज्ञान अनर्थकारक होता है

(साठ कूट वाले प्रेत की कथा) ५, १३

पूर्व कथा के समान ही भिक्षाटन से छौटकर भगवान् को प्रणाम कर छक्षण स्थिवर ने आयुष्मान् महामौद्गृत्यायन से मुनकराने का कारण पूछा । उन्होंने कहा—"आवुस ! मैंने ऐसे प्रेत को देखा, जिसका शरीर तीन गव्यति का था।

साट इजार आदीप्त और प्रज्वित लीइ-कूट उसके सिर के ऊपर गिरते हुए सिर को फोइते थे।" इसे मुनकर भगवान् ने—"मैंने भी उस प्रेत को बोधि चुक्ष के नीचे बैठे हुए ही देखा था, किन्तु किसी से नहीं कहा था। वह अपने पूर्व जन्म में कंकड़ चलाने की विद्या जानता था। एक बार उसने कंकड़ चलाकर एक प्रत्येक बुद्ध के कान को आरपार छेद दिया, जिससे वे परिनिर्वृत्त हो गये। उस पाप कम से वह बहुत दिनों तक नरक में पड़ कर अब इस श्रीर को पाया है। मिक्षुओ! मूर्ख की विद्या या सम्पत्ति उसके ही अन्य के लिए होती है।" कह कर उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा—

७२-यावदेव अनत्थाय अतं वालस्य जायति। इन्ति वालस्य सुक्कंसं सुद्धमस्स विपातयं॥१३॥

मूर्खं का जितना भी ज्ञान होता है, वह उसके ही अनर्थं के लिए होता है। वह मूर्खं को अच्छाई का नाश करता है और उसकी प्रज्ञा (= बिर) को नीचे गिरा देता है।

सूर्ख की इच्छा और अभिमान बढ़ते हैं ( सुधम्म स्थविर को कथा )

4, 88

मिक्छकासण्ड नगर में चित्त नाम का एक स्रोतापन्न गृहपति था। उसने अपने अम्बाटक वन नामक उद्यान में विहार बनवाकर भिक्षुसंघ को दान किया था. उसमें सुचम्म स्थविर रहते थे। एक बार चित्त गृहपति के गुण की प्रशंसा सुन कर अग्रश्रावक वहाँ गये । चित्त गृहपति उनकी अगवानी करके उन्हें अपने विहार में लाया और उपदेश सुना । उपदेश सुनकर वह अनागामी हो गया तथा दूसरे दिन भोजन के लिए निर्मत्रित किया। सुधम्म स्थिवर से भी कहा कि "भन्ते! मैंने अग्रश्रावकों को भोजन के लिये निमंत्रित किया है, आप भी इनके साथ भोजन करने आइयेगा ।' मुधम्म स्थिवर पीछे निमंत्रण पाने के कारण उस पर रुष्ट होकर निमंत्रण नहीं स्वीकार किये। दूसरे दिन भोजन करने के लिए कहने पर भी आसन पर नहीं बैठे और विहार सौंप कर आवस्ती को चल दिये। श्रावस्ती पहुँचने पर भगवान् ने सब पूछ कर कहा-"मुघम्म ! तैरा ही दोष है, जाओ चित्त से क्षमा माँगो।" सुघम्म चित्त के पास गये और क्षमा माँगे किन्तु उसने क्षमा नहीं किया, तब फिर भगवान् के पास गये। भगवान् ने पुनः एक दूत मिक्षु को देकर जाने के लिए कहा — "अमण को मेरा विहार है, मेरा निवास-स्थान है, मेरा उपासक है, मेरी उपासिका है-ऐसा सोच कर मान या ईर्घ्या नहीं करनी चाहिए, ऐसे करने पर ईर्घ्या, मान आदि क्लेश बढ़ते हैं।" उपदेश देते हुए इन गाथओं को कहा-

७३--असतं भावनिमच्छेय्य पुरंबखारश्च भिक्खुसु । आवासेसु च इस्सिरियं पूजा परक्कुलेसु च ॥ १४ ॥ ७४--ममेन कतमञ्जनतु गिही पव्यजिता उभो । म मेवातिवसा अस्स किच्चाकिच्चेसु किस्मचि । इति वालस्स सङ्कृप्यो इच्छा मानो च वड्डति ॥ १५ ॥

सिक्षुओं के बीच अगुआ होना, सठों का अधिपति बनना, गृहस्थ परिवारों में पूजित होना, गृही और प्रज्ञजित होनों सेरा ही किया साने, सभी प्रकार के काम में वे सेरे ही अधीन रहें—ऐसा मूर्ल का संकल्प होता है, जिससे उसकी इच्छा और अभिमान बढ़ते हैं।

> सत्कार का अभिनन्दन न करना (वनवासी तिस्स स्थविर की कथा) ५,१५

राजगृह में आयुष्मान् सारिपुत्र के पिता का एक सहायक निर्धन ब्राह्मण आयुष्मान् सारिपुत्र को खीर और वस्त्र दान कर मरने पर आवस्ती में एक सेठ के घर उत्पन्न हुआ। उसका नाम तिस्स रखा गया। वह सात वर्ष की अवस्था में आयुस्मान् सारिपुत्र के पास ही प्रविज्ञत हुआ। पूर्व दान के पुण्य-प्रताप से उसका बहुत सत्कार होता था। भिक्षुओं को जिन वस्तुओं की अवस्थकता होती थी, वे उसके साथ जाकर प्राप्त कर छेते थे। पीछे उस सातवर्ष के तिस्स आमणेर ने आवस्ती से एक सौ बीस योजन दूर जाकर एक वन में वास किया। तब उसका नाम वनवासी तिस्स पड़ा। उसने वहाँ रहते हुए थोड़े ही दिनों में आईत्व पा लिया।

एक बार सभी महाश्रावक भिक्षुओं के साथ उसके पास गये। भगवान् भी वहाँ पधारे। जब श्रामणेर के ईर्ष्यापथ को देख कर सब भिक्षु आवस्ती लौटे, तब धर्म-सभा में तिस्स के सम्बन्ध में चर्चा होने लगी—'अहो! तिस्स आमणेर दुष्कर कार्य कर रहा है! वह अपने तनाम लाम-सत्कार को छोड़ कर इस समय वन में वास कर रहा है !'' भगवान् ने उसी समय आ भिक्षुओं में चलती हुई चर्चा को पृष्ठ कर—''भिक्षुओ ! लाभ-सरकार का रास्ता दूसरा है और निर्धाण का दूसरा । जो लाभ-सरकार में लगे रहते हैं, उनके लिए चारों अपायों के द्वार खुले होते हैं, किन्तु जो लाभ-सरकार को त्याग कर अरण्य में रहते हैं, वे उद्योग करते हुए अर्हत्व प्राप्त कर लेते हैं।'' ऐसे उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा—

७५-—अञ्जा हि लाभ् पनिसा अञ्जा निब्बान-गामिनी । एवमेतं अभिञ्जाय भिक्खु बुद्धस्स सावको । सक्कारं नाभिनन्देय्य विवेकमनुजूहये ॥१६॥

लाभ का रास्ता दूसरा है और निर्वाण को ले जाने वाला दूसरा— इस प्रकार इसे जानकर बुद्ध का अनुगामी भिक्षु सत्कार का आभनन्दन न करे, और विवेक (= एकान्त वास) को बढ़ावे।

# ६—पिख्तवग्गो पण्डित का साथ करे (राध स्थिवर की कथा)

६, १

आवस्ती में राध नामक एक दरिद्र ब्राह्मण था। वह जेतवन में आकर प्रवित होना चाहते भिक्षक लोगों की सेवा-टहल करते हुए रहा। एक दिन भगवान ने उससे पृछा—''राध! भिक्षु तुझे मानते हैं न ?''

"भन्ते! भटन्त लोग मुझे भोजन देते हैं, किन्तु प्रव्रजित नहीं करते हैं।"
यह सुनकर भगवान ने भिक्षुओं से पृछा—''कोई इसके पूर्व-कृत उपकार
को जानता है?'' तब आयुष्मान् सारिपुत्र ने कहा—''इसने मुझे एक दिन एक
कल्ली भात दूसरे से दिलाया था।" तब भगवान् ने सारिपुत्र को उन अपने
उपकारक राघ ब्राह्मण को प्रव्रजित करने को कहा। सारिपुत्र ने भगवान् की
आज्ञा मान उसे प्रवृज्ञित किया।

गघ स्थित प्रवित्त होने के समय से जैशा-जैसा आयुष्मान् सारिपुत्र बतलाये, वैसा वैसा करते हुए शीघ ही अर्हस्व पा लिए । एक दिन चारिका से लौटने पर भगवान् ने राघ के सम्बन्ध में पूछा । आयुष्मान् सारिपुत्र ने कहा—''भन्ते ! राघ आश्वाकारी है। किसी दोष के कहने पर काघ नहीं करता है।" यह सुनकर भगवान् ने—भिक्षुओं को राघ के समान ही आश्वाकारी होना चाहिये। दोषों को दिखलाकर उपदेश करने पर काघ नहीं करना चाहिये। उपदेशक को निधि बतलाने वाले के समान समझना चाहिये।" कहकर इस गाथा को कहा—

७६—निधीनं'व पवत्तारं यं पस्से वज्जदस्सिनं । निग्गय्हवादिं मेधाविं तादिसं पण्डितं भजे । तादिसं भजमानस्स सेय्यो होति न पापियो ॥ १ ॥ निधियों को बतलाने वाले की भाँति दोष दिखाने वाले वैसे संयमवादी, सेघानी पण्डित का साथ करे, क्योंकि वैसे का साथ करने से कुठवाण हो होता है, बुरा नहीं।

> उपदेशक िय और अप्रिय भी (अस्सजी और पुनव्बसु की कथा) ६, २

कीटागिरि में अस्त जी और पुनव्यस्त नामक अग्रश्रावकों के दो शिष्य नामा प्रकार के पाप-आचरण करते हुए कुल-दूषण कर्म से जीविका चलाते थे। उनके साथ और भी पाँच सी भिक्षु वहाँ रहते थे। जेतवन में विहार करते हुए भगवान् ने इस बात को सुनकर दोनों अग्रश्रावकों को उनका पञ्चाजनीय कर्म करने के लिए आमन्त्रित कर—"भिक्षुओ! जाओ जो तुम लोगों की बात न माने, उनका पञ्चाजनीय कर्म करो और जो माने उन्हें उपदेश देकर समझाओ। उपदेशक दुर्जनों को अग्रिय होता है, किन्तु सज्जनों को प्रिय।" ऐसे उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा—

७७—ओवदेय्यानुसाय्य असन्भा च निवारये।
सतं हि सो पियो होति असतं होति अप्पियो ॥ २ ॥
जो उपदेश दे, सुमार्ग दिखाये तथा कुमार्ग से निवारण करे, वह
सज्जनों को त्रिय होता है, किन्तु दुर्जनों को अत्रिय।

उत्तम पुरुषों का सेवन करे (छन्न स्थविर की कथा) ६, ३

जेतवन में रहते समय छन्न स्थविर आयुष्मान् सारिपुत्र आदि का इस प्रकार आक्रोशन किया करते थे—''भगवान् के साथ मैंने भी घर बार छोड़ा, उस समय दूसरा कोई तो नहीं था, किन्तु 'अब मैं सारिपुत्र हूँ' 'मैं मौद्गब्यायन हूँ 'में अग्रश्रादक हूँ' कह कर विचरते हैं !'' जब भगवान को इस बात का पता लगा, तब उन्होंने छन्न स्थिवर को दो बार बुछाकर समझाया, किन्तु भगवान के कहते समय चुपचाप सुनकर फिर चा वैसे ही कहते थे। तीसरी बार भगवान ने छन्न स्थावर को बुछा कर उपदेश दे—''छन्न! दोनों अग्रश्रावक तुम्हारे कल्याण-मित्र हैं, उत्तम पुरुष हैं, इस प्रकार के कल्याण-मित्रों का साथ करो, सेवन करो।'' कह कर इस ग्राथा को कहा—

७८—न भजे पापके मित्ते न भजे पुरिसाधमे । भजेथ मित्ते कल्याणे भजेथ पुरिसुत्तमे ॥ ३ ॥

बुरे मित्रों का साथ न करे, न अधम पुरुषों का सेवन करे। अच्छे मित्रों का साथ करे, उत्तम पुरुषों का सेवन करे।

सुखपूर्वक सोता है ( सहाकिप्पन स्थविर की कथा ) ६, ४

कुक्कुटवती नगर में महाकिष्पन नामक राजा था। वह आवस्ती से गये हुए व्यापारियों से बुद्ध, धम और संध की प्रशंसा सुन, राजपाट छोड़ कर हजार अमात्यों के साथ निकल पड़ा। भगवान् जेतवन विहार में बैठे हुए उसे आते देख, चन्द्रभागा नदी के किनारे एक बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गये। किष्पन अमात्यों के साथ वहाँ आकर भगवान् को पहचान प्रणाम कर बैठा। भगवान् ने उपदेश दिया। उपदेश के अन्त में किष्पन के साथ सभी अमात्य स्रोतापित-फल को प्राप्त हो गये और प्रविज्ञत होने के लिये प्रार्थना की, तब भगवान् ने हाथ फैला कर "आओ मिक्षुओं!" कह कर उन्हें प्रविज्ञत किया। किष्पन की देवी और अमात्यों की खियाँ भी घर बार छोड़ कर वहाँ आई और क्रमशः आवस्ती जाकर उपलब्बणा के साथ प्रविज्ञत हुई।

जेतवन में रहते समय आयुष्मान् किप्पन रात में भी, दिन में भी— "अहो, सुख! अहो, सुख!!" कहा करते थे। इसे सुन भिक्षुओं ने भगवान् से कहा कि आयुष्मान् किप्पन राज्य-सुख का स्मरण करके ऐसा कहते हैं। भगवान् ने किपन को बुलवा कर पूछा—''किप्पन! क्या यह सत्य है कि तू राज्य-सुख का स्मरण करके अहो, सुख! अहो सुख!! कहता है ?

'भन्ते! भगवान् राज्य-मुख के प्रति मेरे कहे हुए या नहीं कहे हुए को जानते हैं।'' यह मुनकर भगवान् ने—''भिक्षुओ! मेरा पुत्र राज्य मुख का स्मरण करके ऐसा नहीं कहता है, प्रत्युत मेरे पुत्र को धर्म प्रीति, धर्म-रस उत्पन्न होता है। वह अमृत महानिर्वाण के प्रति ऐसा कहता है।'' कह कर धर्म का उपदेश करते हुए इस गाथा की कहा—

७९—धम्मपीती सुखं सेति विष्पसन्नेन चेतसा। अरियप्पवेदिते धम्मे सदा रमति पण्डितो।। ४।।

धर्म र म का पान करने वाला प्रसन्न चित्त से सुखपूर्वक सोता है, बुद्धपण्डित के उपदिष्ट धर्म में सदा रमण करता है।

> पण्डित अपना दमन करते हैं ( पण्डित श्रामणेर का कथा ) ६, ५

श्रावस्तों में सारिपुत्र के एक सेवक के घर एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह बड़ा भाग्यवान था। जब वह सात वर्ष का हुआ तब उसके माँ बाप ने सारिपुत्र के पास लाकर उसके इच्छानुसार प्रव्रजित करा दिया। वह सारिपुत्र के पास रहते हुए एक दिन मिश्वाटन के लिए जा रहा था। सारिपुत्र आगे-आगे जा रहे थे और वह पीछे पीछे उनका चीवर और पात्र लिये हुये चल रहा था। मार्ग में उसने नहर से पानी ले जानेवाले लोगों, बाग बनाते हुए इपुकार तथा चक्का बनाते हुए बढ़ई को देल कर सांचा—''इन चेतना रहित चीजों को ये आदमी जैसा चाहते हैं, करते हैं, जहाँ चाहते हैं, ले जाते हैं तो क्या सचेतन प्राणी अपने चित्त को वश में नहीं कर सकता ?'' ऐसा सोचकर वह आयुष्मान् सारिपुत्र को उनका पात्र चीवर देकर विहार में लीट गया और बैठ कर उसी का चिन्तन करते हुए थोड़ी देर में अनागामी हो गया। भगवान् पण्डित आमणेर के चित्त को देख

सारिपुत्र के आने के समय विहार के पास गये और सारिपुत्र से कुछ प्रश्न पूछे। प्रश्नोत्तर को सुनकर श्रामणेर ने शर्हत्व पा लिया।

सन्ध्या को धर्म-सभा में इसकी चर्चा चली। भगवान् ने आकर उसे जान— "भिक्षुओ! नहर से पानी ले जाने वाले लोगों, वाण बनाते हुए इसुकार तथा चक्का बनाते हुए बढ़ई को देखकर—इतने आल्ध्यन को प्रहण कर पण्डित (जन) अपना दमन कर अहंत्व प्राप्त कर लेते हैं।" कह कर उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा—

८०—उदंक हि नयन्ति नेत्तिका

उसुकारा नमयन्ति तेजनं।

दारुं नमयन्ति तच्छका

अत्तानं दमयन्ति पण्डिता॥ ५॥

नहर बाले पानी को ले जाते हैं, बाण बनाने वाले बाण का ठीक करते हैं, बढ़ई लकड़ी को ठीक करते हैं और पण्डित जन अपना दमन करते हैं।

पण्डित निन्दा और प्रशंसा से नहीं डिगते ( लक्कण्टक भिद्य स्थिवर की कथा ) ६, ६

जेतवन में विहरते समय लकुण्टक मिद्दिय स्थिवर के नाक को भी, कान को भी पकड़ कर पृथक जन श्रामणेर कहते थे— "कहो छोटे पिता! अच्छी तरह विहरते हो न श्रासन में मन लगता है न श्रे वे वैसा करने पर उनपर कोघ नहीं करते थे। एक दिन घर्म सभा में— "देखों न, लकुण्टक मिद्दिय को श्रामणेर इस प्रकार परेशान करते हैं और वे कुछ बोड़ते भी नहीं हैं।" मिक्षुओं में बात चल रही थी। भगवान् ने आकार इसे जान "भिक्षुओं! क्षीणाश्रव कोघ नहीं करते हैं, वे ठोस पहाड़ के समान अचल होते हैं।" कह कर इस गाथा को कहा—

८१ — सेलो यथा एकघनो वातेन न समीरति। एवं निन्दापसंशासु न समिझन्ति पण्डिता।। ६ ॥

जैसे ठोस पहाड़ हवा से नहीं हिगता, वैसे ही पण्डित निन्दा और प्रशंसा से नहीं डिगते।

धर्म को सुन कर शुद्ध हो जाते हैं

(काण माता की कथा)

शावस्ती की काणमाता ने चार बार अपनी पुत्री को विदा करने के लिए पुत्रा बनाया और चार बार भिक्षाटन में आये हुए भिक्षुओं को दे दी। इस प्रकार विलम्ब हो जाने से काणा के पित ने अपना दूसरा विवाह कर लिया। जब काणा को यह बात माल्यम हुई, तब उसने भिक्षु को देखकर गाली देना गुरू किया "मुझे इन्हीं मयमुण्डों ने अभागिनी बना दिया।" उसकी गाली को सुनकर भिक्षुओं ने उस गली में जाना ही छोड़ दिया। शास्ता इस समाचार को पाकर उस गली में गये। काण-माता ने भगवान को देखकर आसन विद्या माजन कराया। काणा भी चुपचाप रोती हुई खड़ी थी। भगवान ने पूछा— "काणे! क्यों चुपचुप रोती खड़ी हैं?" तब काणमाता ने "मन्ते! इसने पहले दिनों भिक्षु लोगों को गाली देने के कारण आज लिजत होकर रो रही है।" इसे सुनकर भगवान ने काणा को उपदेश दिया। उपदेश के अन्त में वह स्रोतापन्न हो गई।

महाराज प्रसेनजित् ने यह समाचार भगवान् द्वारा सुनकर काणा का विवाह एक महामास्य से करा दिया। तब से वह रातों दिन भिक्षु और भिक्षुणी संघ को मानती, पूजती, दान देती हुई धार्मिक जीवन व्यतीत करने लगी।

एक दिन घर्म-सभा में भिक्षुओं ने इसकी चर्चा की। मगवान् ने उसे सुन बब्दुक जातक को कह उपदेश देते हुए इस गाया को कहा—

८२—यथापि <u>रहदो</u> गम्भीरो विष्यसन्नो स्रनाविलो । एवं धम्मानि सुत्वान विष्यसीदन्ति पण्डिता ॥ ७ ॥ धर्म को सुनफर पण्डित लोग गम्भीर, स्वच्छ, निर्मल जलाश्य की भाँ ति शुद्ध हो जाते हैं।

> सत्पुरुप कापभोग की बात नहीं करते (पाँच सौ जूठा खान वालों को कथा)

६, ८
भगवान् के जेतवन में विहार करते समय भिक्षुओं के जूठे भातों को खाकर पाँच सी आदमी विहार में रहते थे। जूठा खाकर इधर-उधर विचरते, नदी में नहाते, नाना प्रकार के अनाचर करते थे। एक दिन धम समा में भिक्षुओं ने इसकी चर्चा चलाई—'आवस! आज कल ये जूठा खाने वाले मद मस्त होकर अनाचर करते किरते हैं, जो वेरज्ञा के अकाल में दिखाई भी नहीं देते थे, किन्तु भिक्षु जैसे शान्तभाव से पहले थे वैसे ही इस समय भी है।" भगवान् ने धम-समा में आकर इसे जान वालोदक जातक को कह—'भिक्षुओ! सत्पुरुष लोभ को त्याग कर सुख और दु:ख—दोनों में विकार-रित ही होते हैं।" ऐसे उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा—

८३-सब्बत्थ वे सप्पुरिसा ह्यजन्ति न कामकामालपयन्ति सन्तो ।

सुखेन फुट्टा अथवा दुखेन न उचावचं पण्डिता द्रस्तयन्ति ॥८॥ सत्पुरुष सभी (छन्दराग आदि) को त्याग देते हैं, वे काम-भोगों के लिए बात नहीं चलाते। सुख मिले या दुःख, पण्डितजन विकार नहीं प्रदर्शन करते।

> कौन शीलवान, प्रज्ञावान और धार्मिक है ? (धिम्मक स्थिवर की कथा)

> > £, 9

श्रावस्ती का एक ग्रहस्य, स्त्री के पुत्र पैदा होते ही घर से निकल कर प्रविक्ति हो गया और उद्योग करके थोड़े ही दिनों में अईत्व पा लिया। पीछे अपने पुत्रों को देखने के विचार से जाकर उसने उसे भी उपदेश देकर प्रविक्त कर दिया। बाद में स्त्री भी पुत्र और पित से रिहत होकर अपकेले घर में न रह सकी, उसने भी भिक्षुणियों के पास जाकर प्रवितत होकर योड़े ही दिनों में

अहंत्व पा लिया ।

एक दिन धर्म-सभा में भिक्षुओं ने इसकी चर्चा की—"आबुस! धार्मिक उपास्क ने घर से निकल कर अपने ता दुःख से छुटकारा पाया ही, स्त्री-पुत्र का भी आधार हुआ।" भगवान् ने आकर इसे जान—"भिक्षुओ! पण्डित को न अपने लिए और न दूसरे के लिए समृद्धि चाहनी चाहिये, केवल धार्मिक वनने और बनाने का प्रयत्न करना चाहिये।" कह कर उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा—

८४—न अत्तहेतु न परस्स हेतु

न पुत्तमिच्छे न धनं न रहं। न इच्छेय्य अधम्मेन समिद्धिमत्तनो

स सीलवा पञ्जवा धम्मिको सिया ॥ ९ ॥

जो अपने लिये या दूसरों के लिए पुत्र, धन और राज्य नहीं चाहता और न अधर्म से अपनी उन्नति चाहता है, वही शोलवान्, प्रज्ञावान और धार्मिक है।

पार जाने वाले थोड़े ही हैं (धर्म अवण की कथा)

٤, ٩٥

आवस्ती नगर की एक गली के लोगों ने एक दिन समग्र होकर बारी-बारी से सारी रात धर्मांपदेश करवाया । सारी रात धर्म-अवण करने वालों में बहुत से योड़ी देर सुनकर काम-क्लेश से पीड़ित होकर घर चल गये, कुछ वहीं बैठे-बैठे झॅपने लगे । दूसरे दिन धर्म सभा में इसकी चर्चा हुई । भगवान् ने— "भिक्षुओ ! इन प्राणियों में थोड़े हो पार जानेवाल हैं, शेष सभी भव-चक्र में पड़े हुए ही विहरते हैं।" कह कर धर्म का उपदेश देते हुए इन गाथाओं का कहा—

८५—अप्यका ते मनुस्सेसु ये जना पारगामिना । अथायं इतरा पजा तीरमेवानुधावती ॥ १०॥ मनुष्यों में पार जाने वाले थोड़े ही हैं, यह दूसरे लोग तो किनारे ही किनारे दौड़ने वाले हैं।

८६-ये च खो सम्मदक्खाते धम्मे धम्मानुवत्तिनो ।

ते जना पारमेस्सन्ति मच्चुधेय्यं सुदुत्तरं ।। ११ ।। जो अली प्रकार उपदिष्ट धर्म में धर्मानुचरण करते हैं, वे हो दुस्तर मृत्यु के राज्य को पार करेंगे ।

वह निर्वाण-प्राप्त हैं

( आगन्तुक पाँच सौ सिक्षुओं की कथा )

कोसल राष्ट्र में पाँच सौ भिक्षु वर्षावास करके, जब भगवान् के दर्शनाथे जेतवन में आकर भगवान् को प्रणाम कर एक ओर बैठे, तब भगवान् ने उन्हें उपदेश देते हुए इन गाथाओं को कहां—

८७—कण्हं धम्मं विष्पहाय मुक्कं भावेथ पण्डितो । ओका अनोकं आगम्य विवेके यत्य द्रमं ॥ १२ ॥

८८—तत्राभिरतिमिच्छेय्य हित्वा कामे अकिश्वनो । परियोदपेय्य अत्तानं चित्तक्लेसेहि पण्डितो ॥ १३ ॥

पण्डित बुरी बात को छोड़ अच्छी का अभ्यास करे। घर से वैघर हो एकान्त स्थान में रहे। भोगों का छोड़ अकिञ्चन हो वहीं रत रहने की इच्छा करे। पण्डित चित्त के मलों से अपने को ग्रुढ़ करे।

जिनका चित्त सम्बोध्यङ्गों में अच्छी तरह अभ्यस्त हो गया है, जा अनासक्त हो परिमह के त्याग में रत, क्षीणाश्रव और चुतिमान् हैं, वे ही छोक में निर्वाण पा चुके हैं।

#### ७-- अरहन्तवग्गो

विमुक्त को कष्ट नहीं (जीवक की कथा)

9, 2

राजगृह के गृह्धकृट पर्यंत के ऊपर से देवदत्त ने भगवान् को मारने के लिए बिला-लण्ड फेंका, किन्तु वह एक उठी हुई चट्टान से इक गया और उत्तरें एक पपटी आकर भगवान् के पैरों में लगी, जिससे भगवान् के पैर से क्षिर निकल पड़ा। भगवान् को कड़ी वेदना हुई। भिक्षु उन्हें भह्कु ज्लि ले खे और वहाँ से फिर जीवकम्बन में लाये। जीवक ने जब इस बात को सुना, तब आकर एक तेज दवा बाँधा और "भन्ते! एक दूसरे को भी दवा किया हूँ, उसे देखकर अभी आऊँगा, जब तक में न आऊँ, दवा ऐसी ही बँधी रहने दीजियेगा।" कह कर चला गया। वहाँ जाकर आते समय सन्ध्या हो गई। जब वह नगर द्वार पर पहुँचा तब द्वार बन्द हो गया था। वह सोचने लगा— 'अहो! मैंने बड़ा भारी अपराध किया। अन्य लोगों को भाँति तथागत के पैर में तेज दवा बाँध कर खोलने के लिए नहीं पहुँच सका और उसे खोलने का यह समय है, यदि नहीं खोला जायेगा, तो रात में भगवान् को कड़ा होगा।" भगवान् ने जीवक के मन की बात जान आयुष्मान् आनन्द से दवा खोलवा दी। दवा के खोलते ही रोग अच्छा हो गया।

प्रातःकाल जीवक जल्दी-जल्दी भगवान् के पास आया और प्रणाम करके पूछा — "भन्ते! भगवान् को रात में कष्ट हुआ ?"

"जीवक ! तथागत के सभी कष्ट बोधि वृक्ष के नीचे ही शान्त हो गये।" भगवान् ने यह कह कर धर्मोपदेश देते हुए इस गाथा को कहा— ९०—गतद्भिनो विसोकस्स विष्यमुत्तस्स सब्बधि ।

सब्बगन्थपहीनस्स परिलाहो न विज्ञति ॥ १ ॥

जिसने मार्ग तय कर लिया है, जो शोक-रहित तथा सर्वथा विमुक्तः है, जिसकी सभी प्रन्थियाँ प्रहीण हो गई हैं, उसे कोई कष्ट नहीं।

### समृतिमान् आलय को त्याग देते ह ( महाकाइयप स्थितर की कथा )

भगवान् के राजग्रह म रहते हुए एक समय भगवान् के साथ चारिका जाने के लिए महाकाश्यप अपने चीवर आदि की घोने लगे। उसे देख, मिक्षुओं ने परस्पर कहा—'महाकाश्यप क्या चीवर घो रहे हैं १ इन्हें तो यहीं रहना चाहिये। राजग्रह के अठारह करोड़ आदमियों में से अधिकांश इनके सम्बन्धी और सेवक हैं।'' भगवान् ने भी जाते समय सीचा—''राजग्रह के विहारों को खाली करके जाना अच्छा नहीं है, यहाँ किसी मिक्षु को रखना आवश्यक है। काश्यप के बहुत से यहाँ सेवक और सम्बन्धी हैं, उसे ही रखना समुचित होगा।'' और महाकाश्यप को बुलाकर कहा—''काश्यप! तुम यहीं रहो।'' महाकाश्यप ने ''बहुत अच्छा भन्ते!'' कह कर रहना स्वीकार कर लिया। तब मिक्षु परस्पर कहने लगे—''हम लोगों की बात सची हुई, काश्यप को तो यहीं रहना चाहिये। भगवान् ने भिक्षुओं की इस बात को सुनकर— मिक्षुओं! मेरा पुत्र प्रत्यों या कुलों में आसक्त होने वाला नहीं है, वह मेरो बात मानकर ही रुक गया है। मेरा पुत्र सरोवर में उत्तर विचरण कर चले जाने वाले राजहस की माँति अनासक्त होकर विहरने वाला है।'' ऐसे धर्मों परेश टेते हुए इस गाथा को कहा —

९१ -- उच्युञ्जन्ति सतीमन्तो न निकेते रमन्ति ते।

हंसा'व परललं हित्वा ओक्रमोकं जहन्ति ते ॥ २ ॥

स्मृतिमान् (ध्यान विपर्यना आदि ) में छगे रहते हैं, वे आछय में रत नहीं होते । वे ना सरोवर को छोड़ चले जाने वाले हंस की भाँ ति आछय को त्याग देते हैं ।

> निर्माण-प्राप्त की गति अज्ञेय है (वेलडिसीस स्थावर की कथा)

जेतवन में रहते समय बेलिहसीस स्थिवर भिक्षाटन के लिए जाकर पारे

हुए भोजन को खाकर और भी भिक्षाटन कर सूखा भोजन ला रख देते थे, और ध्यान-भावना में कई दिन बिता कर आवश्यकता होने पर उसे खाते थे। प्रतिदिन भिक्षाटन जाने में उन्हें झंझट लगता था। भिक्षु इसे जान उन्हें बुरा-भला कहने लगे। जब यह बात भगवान् को ज्ञात हुई तब भगवान् ने शिक्षा-पद द्वारा ऐसा करने को निषेध करते हुए, स्थिवर की अब्पेश्वता को प्रगट करने के लिए उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा—

९२-थेसं सन्निचयो नित्थि ये परिञ्जातमोजना।
सञ्जतो अनिमित्तो च विमोक्खो यस्स गोचरो।

आकासें य सकुन्तानं गति तेसं दुरन्नया ।। ३ ।। जिन्हें कोई संप्रह नहीं, जो भोजन में संयत हैं, शून्य और अनि-मित्त विसोक्ष (= निर्वाण ) जिनका गोचर (= विचरण-स्थान ) है, उनकी गति, आकाश में पक्षियों की गति की भाँ ति अज्ञय है।

निर्वाण-प्राप्त की गति अज़ेय है

(अनुरुद्ध स्थिवर की कथा)

राजगृह के बेछवन महाविहार में विहरते समय एक दिन अनब्द स्थितर चीवर फट जाने के कारण घूरे आदि पर वहा खण्डों को चीवर बनाने के लिए खोज रहे थे। इसे देख उनके पूर्व जन्म की भार्या—जो तावितंस के भवन में उत्पन्न हुई थी—एक घूरे में तेरह हाथ लभ्ने और चार हाथ चौड़े तीन वस्त्रों को ऐसे लिपा कर रखा था, जिसे कि वे देख सकें। अनुरुद्ध स्थितर उन्हें देख, लेकर विहार आये। दूसरे दिन सभी भिक्षु चीवर सीने में लग गये। भगवान भी वहीं रहे। उस दिन वह अनुरुद्ध स्थिवर के पूर्व जन्म की भार्या नगर में घूम-घूम कर घोषणा की, कि आज आयं लोग भिक्षाटन के लिये नहीं आयेंगे, विहार में ही दान पहुँचाना चाहिये। दोण्हर में इतना अधिक यवागु, भात आदि आया कि भिक्षुओं के खाने के बाद बहुत बच गया। उसे देख बहुत से भिक्षु परस्पर कहने लगे— "आयुष्मान् अनुरुद्ध को ऐसा नहीं करना चाहिये कि

इतना अधिक भोजन मँगा कर फेंकना पड़े, क्या वे यह तो नहीं दिखाना चाहते कि उनके यहाँ बहुत सम्बन्धी हैं ?" इसे सुन, भगवान् ने — "भिक्षुओ ! क्या तुम लोग इसे अनुरुद्ध द्वारा मँगाया जानते हो ? यह मेरे एव द्वारा मँगाया नहीं है । श्वीणाश्रव आहार सम्बन्धी बातें नहीं करते हैं । यह एक देवता के अनुभाव से आया है ।" कह कर धर्मोपटेश देते हुए इस गाथा को कहा—

९३—यस्मा'सवा परिक्लीणा आहारे च अनिस्सितो । सुञ्जतो अनिमित्तो च विमोक्लो यस्स गोचरो । आकासे'व सकुन्तानं पदं तस्स दुरक्तयं ॥ ४ ॥ जिसके आश्रव (= मल ) श्लीण हो गये हैं, जो आहार में आसक नहीं, तथा शून्य और अनिमित्त विमोश्च जिसका गोचर है, उसकी गति, आकाश में पश्चियों की गति को भाँ ति अज्ञेय है ।

> अहत् की देवता स्पृहा करते हैं (महाकात्यायन स्थविर की कथा)

> > 0, 4

भगवान् के आवस्ती के पूर्वाराम में विहार करते समय महाकात्यायन स्यविर अवन्ती में रहते थे। वे नित्य सन्ध्या को धम अवण करने के लिए वहाँ से आते थे। एक समय महाप्रवारणा के दिन जब मृगारमाता के प्रासाद के नीचे सब महास्यविर लोग धम-अवण के लिए बैठे तब इन्द्र भी अपने परिवार के साथ आया। उसने महाकात्यायन स्थिवर को न देखकर सोचा 'अच्छा होता यदि स्थावर भी आते।' उसी समय महाकात्यायन स्थविर भी अवन्ती से आकर अपने आसन पर बैठे हुए ही दिखाई दिये। उसने उन्हें देख कर प्रसन्ध मन उनके पास जाकर पैर पकड़ कर प्रणाम किया और माला, पुष्प, गन्ध आदि से पूजा की। यह देख कर बहुत से भिक्षु परस्पर कहने लगे—"इतने महास्थिवरों के होते हुए भी इन्द्र महाकात्यायन का ही पूजता है! मानो यह मुख देखकर सत्कार करता है!'' भगवान् ने हसे सुन—"भिक्षु ओ! मेरे पुत्र

महाकात्यायन के समान संयतइन्द्रिय वाले भिक्षु मनुष्यों और देवताओं को भी प्रिय होते हैं।" कह कर धर्मोपदेश देते हुए इस गाया को कहा— ६ ४—युस्मिन्द्रियानि समर्थ गतानि, अस्सा यथा सारथिना सुदन्ता।

अपिहीनसान्सम् अनामवस्स, देवापि तस्स पिहयन्ति तादिनो ॥५॥

सारथी द्वारा दमन किये गये अश्व के समान जिसकी इन्द्रियाँ ज्ञान्त हो गई हैं, वैसे अहंकार रहित अनाश्रव सन्त (=अहंत्) की देवता भी स्पृहा (= चाह ) करते हैं।

अर्हत् अक्रम्प्य होता है (सारिपुत्र स्थविर की कथा) ६. ७

जेतवन में विहार करते समय एक भिक्षु ने सारिपुत्र स्थविर के साथ इसिंछए वैर बाँघा कि उन्होंने उसे नाम गोत्र से पुकार कर चारिका चलने को नहीं कहा। जब सारिपुत्र स्थविर अपने परिवार के भिक्षुओं के साथ चारिका के लिए निकले, तत्र उसने भगवान के पास जाकर कहा-"भन्ते ! सारिपुत्र मेरी कनपट्टी तोड़ते हुए के समान मार कर बिना क्षमा कराये ही चले गये हैं।" भगवान ने यह सुनकर सारिपुत्र स्थविर को, एक भिक्षु भेजकर बुख्वाया। उस समय चारों ओर से भिक्षु एकत्र हो आये । भगवान ने सारिपुत्र स्थविर से इस सम्बन्ध में छा। उन्होंने-"भन्ते ! जिसे कायगता स्मृति उपस्थित न हो, वह एक ब्रह्मचारी को मार कर जा सकता है। जैसे भन्ते ! पृथ्वी पर अशुचि भी फेंकते हैं और शुचि भी, किन्तु पृथ्वी न तो घृणा करती है और न आनन्दित ही होती है, ऐसे ही मन्ते ! जिसे कायगता स्मृति उपस्थित होती है, वह पृथ्वी के समान अकम्प्य होता है।" आदि प्रकार से अपने निर्दोष होने की बात कही । वह दोष लगाने वाला भिक्षु इसे सुन रोता हुआ, भाँसू बहाता हुआ भगवान् के पैरों पर गिर पड़ा। तब भगवान् ने उसे सारिपुत्र से क्षमा माँगने को कहा। अभी वह भगवान के पैरों पर ही गिरा या कि सारिपुत्र स्थविर ने उकड़ बैठ दोनों इाथ जोड़-"भन्ते! मैं उस आयुष्मान् के दोष को क्षमा करता हूँ, यदि मुझसे दोष हुआ हो, तो उसे आयुष्मान् क्षमा करें।" कहा।

भिक्षु परस्पर सारिपुत्र स्थविर की प्रशंसा करने लगे—''आयुष्मान् सारिपुत्र ने मिथ्या दोषारोपण करने वाले भिक्षु पर कोष मात्र भी नहीं करके उकडूँ तैठ कर क्षमा माँगते हैं। भगवान् ने उनकी वातों को सुन— 'भिक्षुओ! सारिपुत्र जैसा व्यक्ति कोष नहीं कर सकता। उसका चित्त स्वच्छ जलाश्य और इन्द्रकील के समान है।" कह कर उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा—

५-पठवीसमो नौ विरुज्झति इन्दखोल्र्पमो तादि सुन्वतो । उपरहदो'व अपेत-केदमी सिसारा न भवन्ति तादिनो ॥६॥

सुन्दर व्रत धारी तादि (= अह्त्) पृथ्वी के समान क्षुव्ध नहीं होने वाला और इन्द्रकील के समान अकम्प्य होता है। वैसे पुरुष को कर्दम-रहित जलाशय की भाँति संसार (= मल) नहीं होते।

> अहेत् शान्त होते हैं (कौशाम्बी वासी तिस्स स्थविर की कथा) ७. ७

कौशाम्बी का एक कुल पुत्र शास्ता के पास प्रवित्त होकर कौशाम्बी वासी तिस्स स्थितर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जब तिस्स स्थितर कौशाम्बी में वर्षा वास करके शास्ता के दर्शनार्थ आवस्ती जाने को तैयार हुए, तब उनके सेवक ने अपने सात वर्ष के पुत्र को स्थितर की सेवा करने के लिये लाकर उनके पास प्रवित्त करा दिया। उसने आमणेर प्रवृत्या के दिन सिर का बाल बनाते समय ही प्रतिसम्मिदाओं के साथ अहँ त्व पा लिया। स्थितर ने उसे साथ लेकर आवस्ती के लिए प्रस्थान किया।

मार्ग में वे दोनों एक विहार में गये। श्रामणेर को स्थविर आसन को ठीक करते ही समय निकल गया, तब स्थविर ने कहा—"श्रामणेर यहीं तुम भी सा रहे हो, आगन्तुक को बाहर सोना ठीक नहीं।" स्थविर पुयाजन थे। वह योडी ही देर में सो गये। श्रामणेर ने देखा कि आज उपाध्याय के साथ रहते हुए तीसरी रात है, यदि यहाँ सोऊँगा, तो आपत्ति होगी । अतः वह एक किनारे बैठ कर ही सारी रात बिताया । प्रातः स्यविर ने उठकर उसे वैसे बैठे देख कोघ से पंखा चला कर मारा वह श्रामणेर की आँख पर लगा तथा उसकी एक आँख फूट गई। श्रामणेर स्थविर को न बता एक हाथ से आँख दबाये, दूसरे हाथ से सारा कार्य किया। जब वह गर्म पानी के साथ स्थविर को एक हाथ से ही दातौन भी दिया, तब उनका आमणेर के आँख फूटने की बात मालूम हुई । वे उसके पैरों पर पड़ कर शिर क्षमा माँगे । आमणेर ने-'भन्ते! में धमा करता हूँ। इसमें आपका दोष नहीं है, यह संसार-चक्र का ही दोष है।" कह समझाया। किन्तु स्थविर को महा खेद हुआ। वे पश्चात्ताप करते हुए श्रामणेर के साथ भगवान के पास गये। जब भगवान् ने कुशल क्षेम पूछा, तब सब बतला कर कहे—''यह आमणेर बड़ा ही गुणवान् है। आँख फूट जाने पर भी मेरे ऊपर क्रोधन करके कहा कि यह संसार-चक्र का ही दोष है।" यह सुनकर भगवान ने-भिक्षु ! श्रीणाअव किसी पर क्रोध नहीं करते हैं, वे शान्त इन्द्रिय और शान्त मन वाले होते हैं।" कह कर इस गाथा को कहा जिसके अन्त में तिस्स स्यविर प्रतिसम्भिदाओं के साथ अर्हरव पा लिए-

९६-सन्तं अस्स मनं होति सन्ता वाचा च कम्म च।

सम्मदञ्जा विम्रुत्तस्स उपसन्तस्स तादिनो ॥ ७ ॥ यथार्थे रूप से जानकर मुक्त हुए उपशान्त अर्हत् का मन शान्त होता है, बाणी और कर्म शान्त होते हैं।

> उत्तम पुरुप सारिपुत्र स्थविर के प्रदनोत्तर की कथा ) ७,८

जेतवन में रहते समय एक दिन तीस आरण्यक मिक्षु भगवान् के पास आये और वन्दना करके बैठे। भगवान् ने उनके आहरव के निश्चय को देखकर सारिपुत्र से पञ्चेन्द्रिय सम्बन्धी प्रश्न पूछा । प्रश्नोत्तर को सुनकर उन शिक्षुओं को कुछ सन्देह हुआ, तब भगवान् ने आयुष्मान् सारिपुत्र के प्रश्नोत्तर को ठीक बतला कर उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा—

वतला कर उपदेश देते हुए इस गाया को कडा— ९७—अस्सद्धो अकर्तञ्जू च सन्धिच्छेदो च यो नरो । हतावकासो बन्तासो स वे उत्तमपोरिसो ॥ ८॥

जो (अन्ध-) श्रद्धा से रहित है, अकृत (= निर्वाण) को जानने बाला है, (संसार को) सन्धि का छेदन करने वाला है, और उत्पत्ति-रहित है, तथा जिसने सारी तृष्णा को वसन (= त्याग) कर दिया है, वही उत्तम पुरुष है।

> अहतों के विहरने की भूमि रमणीय (खादिरवनिय रेवत स्थविर की कथा)

रेवत स्थिवर आयुष्मान् सारिपुत्र के छोटे माई थे। वे विवाह के बाद मार्ग में से माग कर आरण्यक मिक्षुओं के साथ प्रत्रजित होकर खदिरवन में चढ़े गये और वहाँ सात वर्ष की ही अवस्था में उद्योग करते हुए प्रति-सम्मिदाओं के साथ अर्हत्व पा लिए। वर्षावास के बाद मगवान् आयुष्मान् सारिपुत्र आदि स्थिवरों के साथ वहाँ गये। रेवत ने उनके आने को जान ऋदिबल से आसन आदि निर्मित किया। मगवान् खदिरवन ( = खैरा के खुझों का जंगल) में एक महीना रहे। आते समय दो मिक्षुओं के उपाहन, तेल की फीफी और जल-पात्र छूट गये। वे मार्ग में लीट कर फिर जब उन्हें लाने गये तब सारे वास-स्थान को काँटों से भरा पाये।

श्रावस्ती लीटने पर वे दोनों भिक्षु प्रातःकाळ महोपासिका विशाखा के घर यवागु पीने गये। विशाखा ने उन्हें सत्कार पूर्वक यवागु आदि देकर पूछा— "मन्ते! आर्य रेवत का वासस्यान कैसा है !" "मत पूछी उपाधिके ! खारा कार्टी से भरा है।"

फिर दूसरे भिक्षु गये उनसे भी विशाला ने पूछा। उन्होंने कहा—
उपासिके! रेवत का वासस्थान सुघर्मा देव-सभा जैसा है, मानो ऋदि से
बनाया गया हो!" इसे सुनकर विशाला को बड़ा आश्चर्य हुआ। योड़ी देर में
भगवान् भी भिक्षु-संग के साथ पघारे तब उसने पूछा—"भन्ते! आर्थ
रेवत के स्थान के विषय में पूछने पर आपके साथ गये हुए भिक्षुओं में से
कोई सुन्दर और कोई काँटो से भरा हुआ कहते हैं, क्या बात है?"
भगवान् ने—'उपासिके! गाँव हो या जंगल, जिस स्थान में अहत् विहरते हैं,
वह रमणीय ही होता है।" कह कर उपदेश देते हुए इस गाया को कहा—

९८-गामे वा यदि वारञ्जे निन्ने वा यदि वा थले। यत्थारहन्तो विहरन्ति तं भूमि रामायणेय्यकं॥ ९॥

गाँव में या जंगल में, नोचे या ऊँचे, जहाँ कहीं अर्हत् विहार करते हैं, वह भूमि रमयणीय है।

## आरण्य में वीतराग रमण करते हैं (किसी स्त्री की कथा)

७, १०

एक पिण्डपातिक भिक्षु भगवान् के पास कर्मस्थान ग्रहण कर एक कटे हुए उद्यान में जाकर अमण-धर्म करने छगे। आवस्ती की एक वेश्या किसी पुरुष को वहाँ आने का संकेत करके उद्यान के पास गई, किन्तु वह पुरुष नहीं गया। वेश्या बड़ी देर तक उसकी राह देख कर इधर-उधर धूमती हुई उस भिक्षु को देखी और उसे मोहित करने के लिए सामने खड़ी होकर नाना प्रकार के हाव-भाव दिखने छगी। भिक्षु को उसकी किया से धर्म-संवेग उत्पन्न हो आया। उसी समय जेतवन-विहार की गन्धकुटी में बैठे हुए सर्वज्ञ शास्ता ने वेश्या के इस अनाचार और भिक्षु के धर्म-संवेग उत्पन्न हुए चित्त को

| 資 | 日 | 中 | 市 | 日 | 日

देख "भिक्षु! काम भोग को खोजने वालों के न रमण करने योग्य स्थान में ही वीतराग रमण करते हैं।" इस प्रकार कह प्रकाश को व्यास करते हुए इस गाथा को कहा—

९९—रमयणीयानि अरञ्ज्ञानि यत्थ न रमते जनो । वीतराग रमिस्सन्ति न ते कामगवेसिनो ॥ १०॥

वह रमणीय वन, जहाँ साधारण लोग रमण नहीं करते, वहाँ कास (= भोगों) को न खोजने बाले बीतराग रमण करेंगे।

Figure 1995 Private 18 Private

09.8

The second second

### ८—सहस्सवग्गो

सार्थक एक पद श्रेष्ठ है ( तम्बदाठिक चोरघातक की कथा )

८, २

राजगृह में तम्बदाठिक नाम का एक चोरघातक (= जल्लाद) या, वह प्रति दिन प्राणदण्ड पाये हुए चोरों का बघ करता था। यह कम करते हुए पचपन वर्ष हो गये थे। अब वह बृद्ध हो चला था। अतः राज्य की ओर से उसे अपदस्य कर दिया गया। जिस दिन वह अपदस्य हुआ, उस दिन घर आकर दूघ में यवागु बनवाया और नदी में स्नान करके बैठकर उसे पीने की तैयारी करने लगा। उसी समय आयुष्मान् सारिपुत्र भिक्षा के लिए उसके द्वार पर आये। वह उन्हें सरकारपूर्वक घर में बैठा कर यवागु दिया और उनके कथनानुसार स्वयं भी यवागु पिया। यवागु पीने के पश्चात् सारिपुत्र स्थिवर ने दानानुमोदन किया, जिससे उसे छोतापत्ति की अनुलोमिक शान्ति प्राप्त हुई।

जब सारिपुत्र स्थिवर विहार जाने लगे तब वह भी थोड़ी दूर पीछे-पीछे बाकर लौटा। लौटते समय एक यक्षिणी गाय के वेष में आकर उसे जान से मार डाली। वह मर कर तावतिंस भवन में उत्पन्न हुआ।

मिश्रुओं ने यह समाचार पाकर भगवान् से कहा और उसकी गित को पूछा। भगवान् ने ताविस्त-भवन में उत्पन्न होने को बतलाया। तब मिश्रुओं ने कहा—"भन्ते! अनुमोदन का धर्मीपदेश बलवान् नहीं है, प्रत्युत पचपन वर्ष तक उसके द्वारा किया गया पाप कर्म महान् है, कैसे उसने इस विशेषता को प्राप्त की ?" भगवान् ने—"भिश्रुओ! मेरे उपिदेष्ठ धर्म को थोड़ा या बहुत मत समझा। सार्य क एक वचन भी श्रेष्ठ है।" कहकर उपदेश देते हुए इस गाया को कहा—

१००-सहस्समिप चे वाचा अनत्थपदसंहिता। एकं अत्थपथं सेय्यो यं सुत्वा उपसम्मित्।। १।। व्यर्थ के पदों से युक्त हजार वचन से भी, सार्थंक एक पद श्रेष्ठ है, जिसे सुनकर उपशान्त हो जाता है।

> एक गाथापद श्रेष्ठ है (दारुचीरिय स्थविर की कथा) ८,२

सुप्पारक बन्दरगाइ (= तीर्थ) पर दाक्चीरिय नामक एक बल्कल्धारी साधु बड़े लाम-सरकार के साथ वास करता था। वह मगवान के गुणें। को सुन, वहाँ से चलकर जेतवन आया। जिस समय दाक्चीरिय जेतवन पहुँचा, उस समय मगवान भिक्षाटन के लिए नगर में गये हुए थे। वह भिक्षुओं से पूछ भगवान के पास गया और एक गली में भिक्षाटन करते हुए पाया। उसने भगवान से धर्मोपदेश के लिए प्रार्थना की, किन्तु भगवान ने असमय कह कर इनकार किया। बार-बार के आग्रह से परम करणाछ तथागत ने संक्षेप में खड़े-खड़े उपदेश दिया जिसे सुनकर उसका चित्त सभी मलों से विमुक्त हो गया। वह भगवान को प्रणामकर पुनः जेतवन की राह लिया। मार्ग में एक यक्षिणी गाय के वेष में आकर जान से मार डाली।

भगवान् ने भिक्षाटन से लौटते समय दाहचीरिय के मृत शरीर को देखकर भिक्षुओं द्वारा चिता बनवा कर जलवाया तथा स्तूप का निर्माण करवाया जेतवन में जाने पर भगवान् ने भिक्षुओं को सम्बोधित करके कहा—"भिक्षुओं! मेरे श्रावकों में दाहचीरिय क्षीप्र ज्ञान प्राप्त करने वालों में सवैश्रेष्ट है।" भिक्षुओं ने भगवान् से दाहचीरिय को उपदेश देने की सारी बात पूछी। भगवान् ने बतलाते हुए—"भिक्षुओं! मेरे धर्म को थोड़ा या बहुत मत समझो व्यर्थ के पदों से युक्त हजार गाथाओं से भी अर्थयुक्त एक गाथा पद श्रेष्ट है।" कह कर इस गाया को कहा—

१०१ — सहस्समिप चे गाथा अनत्थपदसंहिता। एकं गाथपदं सेव्यो यं सुत्वा उपसम्मति॥ २॥ अनर्थ पदों से युक्त हजार गाथाओं से भी एक गाथा पद श्रेष्ठ है, जिसे सुनकर उपशान्त हो जाता है।

एक धर्म-पद श्रेष्ठ है ( कुण्डलकेशी थेरी की कथा ) ८, ३

राजगृह की रहने वाली जम्बू नाम की एक परिव्राजिका थी। वह जामुन की शाखा के साथ चूमती हुई प्रक्रन पूछती थी। वह भिक्षाटन के साथ नगर के बाहर एक जगह जामुन की शाखा को गाइ देती थी और कह जाती थी कि जो मेरे प्रक्रों का उत्तर दे सके, वह इसे उखाड़े। एक बार वह घूमते हुए आवस्ती पहुँची और नगर के बाहर जामुन की शाखा को गाइ कर भिक्षाटन के लिए गई। आयुष्मान् सारिपुत्र ने उसे देख लड़कों से पूछकर उखड़वा दिया। जम्बू परिव्राजिका आकर शाखा को उखड़ी हुई पा लड़कों से पूछी। लड़कों के अतलाने पर आयुष्मान् सारिपुत्र के पास प्रक्रन पूछने गई। वह जितने प्रक्रों के अवलाने पर आयुष्मान् सारिपुत्र के पास प्रक्रन पूछने गई। वह जितने प्रक्रों को पूछी स्थावर ने सबका उत्तर देकर उससे "एक नाम क्या है?" पूछा किन्तु वह कुछ उत्तर न दे सबती हुई स्थिवर से ही पूछी। स्थिवर ने कहा— "जिना प्रविजित हुए मैं नहीं बता सकता।" तब वह भिक्षुणियों के पास जाकर प्रविज्ञत हो गई। अब उसका नाम कुण्डलकेशी पड़ा। वह ध्यानभावना करके कुछ दिनों में प्रतिसम्भिदाओं के साथ अर्हत्व पा ली।

एक दिन घर्म-सभा में उसकी चर्चा हुई। भगवान् ने आकर उसे जान—
"भिक्षुओ! मेरे द्वारा उपदिष्ट घर्म को थोड़ा या बहुत मत समझो, अनर्थपदों
से युक्त बहुत गाथायें नहीं श्रेष्ठ होती हैं, किन्तु धर्मपद एक भी श्रेष्ठ होता
है।" कह कर उपदेश देते हुए इन गाथाओं को कहा—

१०२-यो च गाथासतं भासे अनत्थपदसंहिता। एकं धम्मपदं सेय्यो यं सुत्वा उपसम्मति॥ ३॥ जो अनर्थपदों से युक्त सौ गाथायें भी कहे, उससे धर्म का एक पद भी श्रेष्ट है, जिसे सुनकर उपशान्त हो जाता है।

१०३—सो सहस्सं सहस्सेन सङ्गामे मानुसे जिने । एकं च जेय्यमत्तानं स वे सङ्गामज्ज्ञमो ॥ ४ ॥

जो संप्राप्त में हजारों मनुष्य को जीत छे, उससे उत्तम संप्राप्त-विजयी वही है जो एक अपने स्वयं को जीत छे।

> अपने को जीतना श्रेष्ठ है (अनर्थं पूछने वाले ब्राह्मण की कथा)

6,8

भगवान् के जेतवन में विहरते समय एक दिन एक जुआड़ी बाह्मण उनके पास जाकर 'अनथ' पूछा। भगवान् ने उसे 'अनथ' की वातों को बता कर बाह्मण से पूछा—''बाह्मण ! जूये में तुम्हारी जय होती है या पराजय ?''

"जय भी होती है और पराजय भी।"

"ब्राह्मण! दूसरे को जीतना श्रेष्ठ नहीं है, किन्तु जो अपने को क्लेशों से जीत लेता है, वही जय श्रेष्ठ है, उस जय को फिर कोई बेजीता नहीं कर सकता।" मगवान् ने यह कह कर घर्मोपदेश देते हुए इन गाथाओं को कहा—

१०४—अत्ता हवे जितं सेय्यो या चायं इतरा प्रजा।
अत्तदन्तस्स पोसस्स निच्चं सञ्जतचारिनो ॥ ५ ॥
१०५—नेत्र देवो न गन्धब्बो न मारो सह ब्रह्मना।

जितं अपजितं कयिरा तथारूपस्स जन्तुनो ॥ ६ ॥

इन अन्य प्रजाओं के जोतने की अपेक्षा अपने की जोतना श्रेष्ट है। अपने को दमन करने वाला, और नित्य अपने को संयम करने वाला जो पुरुष है, उसके जीते को न देवता, न गन्धर्व, न ब्रह्मा सहित मार वैजीता कर सकते हैं।

#### परिशुद्ध मन वाले की पूजा श्रेष्ठ है (सारिपुत्र स्थिवर के मामा की कथा)

6,4

राजयह के वेछवन में विहार करते समय एक दिन सारिपुत्र स्थिवर अपने मामा ब्राह्मण के पास गये और पूछे—'-क्या ब्राह्मण ! कोई पुण्य कर्म करता है ?"

"हाँ भन्ते ब्रह्मलोक जाने के लिए महीने-महोने हजार रुपये व्यय करके निर्मन्थों को दान देता हूँ।"

इसे सुनकर स्थिवर ने उसे भगवान् के पास चलकर ब्रह्मछोक जाने वाले मार्ग को पूछने के लिए कहा। वह स्थिवर के साथ ही भगवान् के पास गया और अपनी सब किया कह सुनाया। भगवान् ने—"ब्राह्मण! तेरे इस प्रकार से दिये गये सो वर्ष के दान से भी सुहूर्तमात्र प्रसन्न चित्त से मेरे आवकों को देखना या कल्छी भर भिक्षा देनी श्रेष्ठ है।" कह कर उपदेश देते हुए इस गाया को कहा—

१०६—मासे मासे सहस्सेन यो यजेथ सतं समं।

एकश्च भावितत्तानं ग्रहूत्तमृष्टि एजये।

सा येव पूजना सेट्यो यं चे परसस्तं हुतं॥ ७॥

जो महीन-महीने सौ वर्ष तक हजार (=र्हपये) से यजन करे, और यदि परिशुद्ध मन वाले एक (पुरुष) को मुहूर्त भर भी पूजे, तो सौ वर्ष के हवन से वह पूजा हो श्रेष्ठ है।

> परिशुद्ध मनवाले की पूजा श्रेष्ट है ( सारिपुत्र स्थावर के भांजा की कथा )

> > ८, ६

सारिपुत्र स्थिवर का भांजा ब्रह्मलोक जाने के लिए महीने-महीने एक पशु का वध करके अग्निहोत्र करता था। एक दिन स्थिवर उसके पास गये और बसलोक का मार्ग बतलाने के लिए भगवान् के पास बुला लाये। भगवान् ने— "ब्राह्मण! सी वर्ष भी इस प्रकार अग्निहोत्र करने से मुहूत भर भी मेरे श्रावकों को पूजना श्रेष्ठ है।" कह कर उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा—

१०७ यो च वस्ससतं जन्तु अरिंग परिचरे वने।

एकं च भावितत्तानं सुहृतमपि पूजये।

सायेव पूजना सेय्यो यं चे वस्ससतं हुतं॥ ८॥

जा प्राणो सौ वर्ष तक वन में अग्निहोत्र करे, और यदि परिशुद्ध मनवाछे एक (पुरुष) को मुहुर्त भर भो पूजे, ता सौ वर्ष के हवन से बहु पूजा ही श्रेष्ट है।

यज्ञ और हवन से प्रणाम करना श्रेष्ट है (सारिपुत्र स्थिवर के मित्र की कथा)

सारिपुत्र स्थिवर का एक मित्र ब्रह्मलोक जाने के लिए यज्ञ करता था। एक दिन स्थिवर उसके पास गये और बुलाकर भगवान् के पास लाये। भगवान् ने—"ब्राह्मण! वर्ष भर यज्ञ करके सांसारिक मनुष्यों को दिया हुआ दान प्रसन्न चित्त से मेरे आवकों को वन्दना करने से उत्पन्न हुए पुण्य के चौथाई भाग के बराबर भी नहीं है।" कह कर धम का उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा—

बरावर भी नहीं है।" कह कर धर्म का उपटेश देते हुए इस गाथा को कहा— १०८—यं किश्चि यिट्ट च हुतं च लोके संवच्छरं यजेय पुञ्जपेक्सो प्रिंगी हैं।

सब्बम्पि तं न चसुभागमेति अभिवादना उज्ज्ञगतेसु सेथ्यो ॥ ९ ॥

यदि पुण्य को चाहने वाला वर्ष भर लोक में यह और हवन करे, तो भी वह सब ऋजुभूत (व्यक्तियों) को किये गए अभिवादन के चौथाई फल के बराबर भी नहीं होता, प्रत्युत अभिवादन ही श्रेष्ट है।

### चार वार्ते बढ़ती हैं (दार्घायु कुमार की कथा)

6,6

एक समय भगवान् दीघलम्बक में विहार कर रहे थे। वहाँ विरहते समय एक दिन एक ब्राह्मण अपने नन्हें बच्चे और छी के साथ भगवान् के पास आकर प्रणाम किया। भगवान् ने ब्राह्मण और उसकी छी के प्रणाम करने पर "दीघांयु हो।" कहा, किन्तु बच्चे के प्रणाम करने पर मौन घारण कर लिया। यह देखकर ब्राह्मण ने कारण पूछा। भगवान् ने कहा— "ब्राह्मण! यह बच्चा केवल सप्ताह भर ही जीयेगा।" तब ब्राह्मण ने बच्चे के दीर्घांयु होने का उपाय पूछा। भगवान् ने अपने घर मण्डप बना कर सप्ताह भर रातों दिन परित्राण-पाठ करवाने को कहा। ब्राह्मण मिक्षु और भगवान् को निमन्त्रित कर परित्राण-पाठ कराया। आठवें दिन बच्चे के प्रणाम करने पर शास्ता ने 'दीर्घायु हो' कहा। ब्राह्मण ने पूछा— "भन्ते! यह कितने वर्ष तक जीयेगा है" "एक सौ बीस वर्ष तक।"

एक दिन धमें सभा में भिक्षुओं में चर्चा होने लगी—''देखो आबुस ! जो आयुवर्धन कुमार सताह भर में ही मरने वाला था, वह अब सयाना होकर पाँच सी उपासकों से घिरा विचरता है। जान पड़ता है इन प्राणियों की आयु हृद्धि के कारण हैं।'' भगवान् ने भिक्षुओं की बातों को सुन—''भिक्षुओं ! न केवल आयुसे ही, यह प्राणी गुणवानों को प्रणाम करते हुए चारों बातों में बढ़ते हैं, विध्न से छूट जाते हैं और आयु-पर्यन्त जीवित रहते हैं।'' कह कर घर्मोपदेश देते हुए इस गाथा को कहा—

१०९--अभिवादनसीलिस्स निच्चं पद्धापचायिनो । चत्तारो धम्मा वड्डन्ति आयु वण्णो सुखं बलं ॥ १० ॥

जो अभिवादनशील है, जो सदा वृक्षों की सेवा करने वाला है, उसकी चार वार्ते बढ़ती हैं—(१) आयु (२, वर्ण (३) सुख और (१) बल।

#### शीलत्रान् का एक दिन का जीवन श्रेष्ठ है (संकिच्च शामणेर की कथा)

ठ, \
जेतवन में रहते समय तीस मिक्षु भगवान के पास कर्मस्थान ग्रहण कर ध्यान-भावना करने के लिए जंगल में जाने के लिए आजा माँगे। भगवान ने उनके भविष्य विष्न को देख कर कहा— "मिक्षुओं! सारिपुत्र से मिलकर जाआ।" जब वे सारिपुत्र स्थविर के पास गये तब उन्होंने भगवान हारा इनको मेजने का कारण जानकर पूछा— "क्या आवस ! तुम लागों के साथ कोई आमणेर नहीं है ?" "नहीं आवस !"

"अच्छा, तो इन संकिच्छ श्रामणेर को लेकर जाओ।" उनके बहुत मना करने पर भी सारिपुत्र स्थिवर ने समझा बुझा कर संकिच्च श्रामणेर को उनके साथ भेजा। वे श्रावस्ती से एक सौ बीस योजन दूर जाकर एक जंगल में ध्यान भावना करने लगे। उसी जंगल में पाँच सौ चार रहते थे। एक दिन वे इनके पास आकर कहे—"भन्ते! हम लोगों को एक भिक्षु की आवश्यकता है, उसे ले जाकर देवता को बिल चढ़ायेंगे।" यह सुनकर कमशः सभी भिक्षु उनके साथ जाने को तैयार हुए किन्तु अन्त में संकिच्च श्रामणेर ने उन भिक्षुओं को रोक कर स्वयं जाने को तैयार हुआ। भिक्षु श्रामणेर को जाने देना नहीं चाहते थे, किन्तु उसने कहा कि इसी को देखकर भगवान् की जिज्ञासा के अनुसार हमारे आचार्य ने आप लोगों के साथ भेजा था।

चोर श्रामणेर को जब है जाने लगे, तब वे आँसू भरी आँखों से उसे देखते हुए अपने हृदय को नहीं रोक सके। संकिष्च श्रामणेर सात वस की अवस्था में ही प्रविज्ञत होने के दिन प्रतिसम्भिदाओं के साथ अहत्व पा लिया था, अतः उसे कोई चिन्ता न हुई। जब चोर उसे हे गये और बिल करने के लिए चोरी का अगुआ उसे मारना चाहा, तब उसकी तलवार श्रामणेर के श्रीर पर लग कर टेढ़ी हो गई। श्रामणेर उस समय वह ध्यान समापन्न होकर निश्चल बैठा था। अन्त में सभी चोर आश्चर्य चिकत हो श्रामणेर के पैरों पर गिर कर क्षमा माँगे, तथा उसके साथ हो दस शील को प्रहण कर प्रविज्ञत हो गये।

श्रामणेर उन प्रवित्तों को साथ लेकर कमशः चलकर भगवान् के पास गया। भगवान् ने संकिच्च श्रामणेर द्वारा सभी कथा को सुन, उन प्रवित्तों को सम्बंधित कर—"तुम लोगों के चोरी करके दुःशील में रहने वाले सी वर्ष के जीवन से, इस समय शील में प्रविष्ट हुआ एक दिन का भी जीवन श्रेष्ठ है।" ऐसे उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा—

#### ११०--यो च वस्ससतं जीवे दुस्सीलो असुमाहितो । एकाहं जीवितं सेय्यो सीलवन्तस्स झायिनो ॥ ११ ॥

दुःशील और एकाप्रता रहित के सौ वर्ष के जीने से भी शीलवान् और ध्यानी का एक दिन का जीवन श्रेष्ठ है।

### ध्यानी का एक दिन का जीवन श्रेष्ठ है (खाणु कोण्डब्स स्थिवर की कथा)

1 PF 124 BELLE W. C. 80

लाणु कोण्डञ्ज स्थिवर भगवान् के पास कर्म-स्थान को प्रहण कर जंगल में जा ध्यान-भावना करके थोड़े दिनों में अहरव पा लिये। अहरव-प्राप्ति के बाद वे भगवान् के पास दर्शनार्थ जेतवन की ओर चल दिये। मार्ग में थकावट के कारण एक जगह एक पत्थर की चट्टान पर वैठकर ध्यान समापन्न हो गये। रात में पाँच सौ चोर किसी गाँव को लूट कर गटरी बाँधे माल असवाव लेकर उस मार्ग से जाते हुए स्थिवर स्थाणु (=खाणु) समझ कर उनके ऊपर सारा माल-असवाव रखकर सो रहे। प्रातःकाल जब वे अवना माल-असवाव लेकर चले, तब स्थिवर उटे। उन्हें वे अमनुष्य समझ कर चिल्लाकर भागने लगे। स्थवर ने "उपासको! मैं भिक्षु हूँ, मत डरो।" कहा। वे लेट कर स्थविर के पैरों पर गिर कर क्षमा माँग उन्हीं के पास प्रविज्ञत हो गये।

खाणु कोण्डञ्ज स्थिवर उनके साथ भगवान् के पास गये और प्रणाम करके एक बैठे । भगवान् ने इन नवागत भिक्षुओं की सारी बातों को पूछकर— "भिक्षुओं! ऐसे दुष्प्रज्ञ-कामों में लगे सौ वर्ष जीने से इस समय तुम लोगों का प्रज्ञा-युक्त एक दिन का भी जीवन श्रेष्ठ है।" ऐसे उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा—

१११-यो न वस्ससतं जीवे दुप्पञ्जो असमाहितो। एकाहं जीवितं सेय्यो पञ्जावन्तस्य झायिनो॥ १२॥

दुष्प्रज्ञ और एकाप्रता रहित के सौ वर्ष के जी ने से भी प्रज्ञाबान् और ध्यानी का एक दिन का जीवन श्रेष्ठ है।

उद्योगी का एक दिन का जीवन श्रेष्ट है

(सप्पदासक स्थावर की कथा) ८,११

सप्पदासक स्थिवर प्रज्ञज्या के थोड़े ही दिनों के बाद मिश्च चर्या से उदास हो गये। वे पुनः ग्रहस्य होने से मर जाना श्रेष्ठ समझते थे। उन्होंने एक दिन एक साँप डँसा कर मर जाने का प्रयत्न किया, किन्तु सफलता न मिली। फिर एक दिन आत्म-इत्या करने के लिए इजाम के छूरे को लेकर जैतवन से बाहर जाकर एक वृक्ष के सहारे खड़ा हो गये। उस समय उन्हें उपसम्पदा से लेकर अपना शील बिल्कुल परिशुद्ध दिखाई दिया, जिससे प्रीति उत्पन्न हो आई और चित्त विपश्यना की ओर दौड़ा। वे वहीं खड़े-खड़े अहत्व पा लिये।

जब भिक्षुओं को यह बात माछम हुई तब वे एक दिन भगवान् से कहे— ''भन्ते! सप्पदासक स्थितर ने छूरा छेकर आत्म-इत्या करने के लिये खड़ा होने मात्र में भी अर्इत्व पा लिया!" भगवान् ने—"हाँ, भिक्षुओ! उद्योगी भिक्षु पैर उठाकर रखने मात्र में ही अर्इत्व पा लेता है।" कह कर उपदेश देते हुए इस गाया को कहा—

११२—यो च वस्ससतं जीवे कुसीतो हीनवीरियो । एकाहं जीवितं सेय्यो विरियमारभतो दल्हं ॥ १३॥ आलसी और अनुद्योगी के सौ वर्ष के जीवन से दृढ़ उद्योगी का एक दिन का जीवन श्रेष्ट है।

#### उत्पत्ति और विनाश का मनन करना श्रेष्ट है (पटाचारा थेरी की कथा) ८, १२

श्रावस्ती की एक स्त्री अपने दो पुत्रों, और पित के मरने के बाद माता, पिता और भाई को एक ही चिता में जलते हुए देखकर शोक से पागल हो गई। उसे अपने वस्त्र का भी ख्याल नहीं रहा। नंगी ही इघर-उघर विचरती थी। वह एक दिन जेतवन के पास गई। उसे देखकर आदमी उघर जाने से रोकना चाहे, किन्तु भगवान् ने रोकने से मना किया। जब वह भगवान् के पास गई तब उसे होश आया और अपने को नंगी देख लजित हो भूमि पर उकडूँ वैठ गई। उस समय एक पुरुष ने उसे वस्त्र दिया, जिसे पहन कर वह भगवान् के पैरों पर गिर कर पञ्चाङ्क प्रणाम की। भगवान् ने उसे समझाते हुए उपदेश दिया। उपदेश के अन्त में वह स्नातापत्ति फल को पा ली और प्रमणित होने की कामना की। तहपश्चात् भगवान् ने उसे भिक्षुणियों के पास मेज कर प्रमणित कराया। तब से उसका नाम पटाचारा थेरी पड़ा।

एक दिन पटाचारा थेरी पानी से पैर घोती हुई पञ्चस्कन्धों की उत्पत्ति और विनाश का मनन कर रही थी। शाम्ता ने गन्धकुटी में बैठे हुए ही उसके चित्त-प्रवृत्ति को जानकर "पटारे! पञ्चस्कन्धों की उत्पत्ति और विनाश का मनन न करने वाले के सौ वर्ष के जीवन से भी, मनन करने वाले का एक दिन का जीवन श्रेष्ठ है।" ऐसे कहते हुए सामने खड़ा होकर उपदेश देने के समान इस गाथा को कहा—

११३ — यो च वस्ससतं जीवे अपस्सं उदयब्बयं।
एकाहं जीवितं सेच्यो पस्सतो उदयब्बयं।। १४।।
पञ्चत्कन्धों की उत्पत्ति और विनाश का मनन न करने वाले के

सौ वर्ष के जीवन से, उत्पत्ति और विनाश का मनन करने वाले का एक दिन का जीवन श्रेष्ठ है।

### निर्वाणदर्शी का एक दिन का जीवन श्रेष्ठ है (किसा गोतमी को कथा)

6, 93

श्रावस्ती के एक महासम्पत्तिशाली सेठ की किसी गोतमी नामक ली थी। वह अपने नन्हें इकलीते पुत्र के मर जाने पर, जसे गोद में लेकर मरे हुए को जीवित करने वाले वैद्यों को खोजती फिरती थी। लोगों के कथनानुसार वह जेतवन में भगवान के पास गई और प्रणाम कर दवा पूछी। भगवान ने मन्त्र पढ़ने के लिए उसे ऐसे घर से थोड़ा सरसीं लाने को कहा, जिस घर में कोई मरा न हो। वह नगर में जाकर सबके घर ूलती-पूछती थक गई, किन्तु कोई भी घर ऐसा नहीं मिला, जिसमें कोई मरा न हो। अन्त में वह संसार की इस विघम परिस्थिति को समझ कर मरे हए पुत्र के शरीर को एक झाड़ी में फेंक दी, और भगवान के पास गई। भगवान ने पूछा—"क्या सरसीं लाई है ?"

"भन्ते ! सरसों कहाँ १ जीवित लोगों से बहुत अधिक तो मरे ही हैं।"

इसे सुनकर भगवान् ने उसे संसार की अनित्यता को दिखलाते हुए उपदेश दिया। उपदेश को सुनकर वह स्रोतापत्ति फल को प्राप्त हो गई और प्रवित होने की कामना की। भगवान् ने उसे भिक्षुणियों के पास भैजकर प्रवित कराया।

एक दिन किसा गोतमी थेरी उपोश्य गृह में दीपक जलाती हुई ली को जलती हुई देख संसार की उत्पत्ति और विनाश का मनन करने लगी। उस समय भगवान् गन्धकुटी में बैठे हुए उसकी चित्त प्रवृत्ति की जान, प्रकाश फैला कर सामने बैठे हुए उपदेश करने के समान—"गोतमी! ये प्राणी दीपक की ली की भाँति उत्पन्न होते और नष्ट हो जाते हैं, केवल निर्वाण प्राप्त ही नहीं दिखाई देते हैं। ऐसे ही निर्वाण नहीं देखने वालों के सी वर्ष जीने से, निर्वाण देखने वाले का क्षण मात्र का भी जीवन श्रेष्ठ है।" कह कर इस गाथा को कहा— ११४—यो च वस्ससतं जीवे अपस्सं अमतं पदं।

एकाहं जीवितं सेय्यो पस्सतो अमतं पदं॥ १५॥

निर्वाण को न देखने बाले के सी वर्ष के जीवन से निर्वाण को
देखने बाले का एक दिन का जीवन श्रेष्ठ है।

धर्मदर्शी का एक दिन का जीवन श्रेष्ठ है

(बहुपुत्तिका थेरा को कथा) ८. १४

आवस्ती में एक स्त्री को सात पुत्र और सात पुत्रियों थीं। पित के मर जाने के बाद वह अपने धन को पुत्री में बाँट कर उनके पास रहने लगी, किन्तु थोड़े ही दिनों में वे इसका अनादर करने लगे, तब वह मिक्षुणियों के पास आकर प्रविचत हो गई। भिक्षुणियों ने उसका नाम बहुपुत्रिका थेरी रखा।

वह बृद्धावस्था में प्रविजत होने के कारण सदा अमण धर्म में लगी रहती थी। एक दिन शास्ता ने उसके चित्त को धर्म में लगा हुआ देख कर गन्धकुटी में बैठे हुए ही प्रकाश व्यास कर उसके सामने बैठकर उपदेश करने के समान— "बहुपुत्तिके! मेरे उपदिष्ट धर्म को न देखने वाले के सौ वर्ष के जीवन से भी, धर्मदर्शी का एक मुहूर्त का जीवन श्रेष्ठ है।" कह कर इस गाथा का कहा—

११५ — यो च वस्ससतं जीवे अपस्सं धम्मग्रुत्तमं।
एकाहं जीवितं सेय्यो पस्सतो धम्मग्रुत्तमं।। १६।।
उत्तम धर्मं को न देखने वाळे के सौ वर्ष के जीवन से, उत्तम धर्मं को देखने वाळे का एक दिन का जीवन श्रेष्ठ है।

### ६-पापवग्गो

पुण्य करने में शीव्रता करें (चूकेलसाटक ब्राह्मण की कथा ) ९, १

श्रावस्ती में चूकेल्लाटक नाम का एक ब्राह्मण था। उसके पात एक हो मोड़ने के लिये चादर थी। जिसे की-पुरुष दानों ओड़ते थे। एक रात ब्राह्मण जेतवन में भगवान का उपदेश सुनते हुए सोचा—"इस चादर की भगवान को दान कर दूँ" किन्तु फिर मोह हो आया। तत्पश्चात् पुनः दान करने के लिए चित्त उत्पन्न होकर मोह से कंजूसी के रूप में बदल गया। इसी प्रकार दान ओर मात्स्य के चित्तों से संप्राम करते ही प्रथम और मध्यम याम बीत गया। पिछले याम में वह उसे ले जाकर भगवान के पाद-पंकर्जों पर रख कर "में जीत लिया, में जीत लिया" कहा। कोशल नरेश प्रसेनजित् इसे सुनकर, ऐसा कहने का कारण पुछवाया। जब राजा का शत हुआ कि चूकेल्साटक ब्राह्मण ने महा दुष्कर दान दिया है, तब प्रसन्न होकर उसे एक जोड़ा वस्न दिया। वह उसे पाकर भगवान को दान कर दिया। इस प्रकार राजा ने क्रमश: ब्राह्मण को बचीस जोड़े वस्न दिया। ब्राह्मण ने केवल दो जोड़े वस्त्र स्त्री और अपने लिए लेकर शेष सब भगवान को दान कर किया।

दूसरे दिन राजा ने चूकेलसाटक ब्राह्मण की चार हाथी, चार घोड़े, चार ित्रयाँ, चार हजार कार्षाणण और चार गाँवों को दिया। सन्ध्या की घम समा में इसकी चर्चा चली। भगवान् ने आकर चलती हुई बात के विषय में पूछ— "भिक्षुओ ! पुण्य कर्म करने वाले को उत्पन्न हुए कुशल चित्त के खण ही कर लेना चाहिये, विलम्ब नहीं करना चाहिये।" ऐसे कुशल-कर्म करने के लिए उपदेश देते हुए इस गाया को कहा—

११६ — अमित्थरेथ कल्याणे पापा चित्तं निवारये। दन्धं हि करोतो पुञ्जं पापस्मि रमते मनो ॥ १॥ पुण्य करने में शीव्रताकरे, पाप से चित्त को हटाये। पुण्य-कार्य को धोमी गति से करने वाले का मन पाप में लग जाता है। पाप का संचय दुःख़-दायक है (सेट्यसक स्थविर की कथा)

सेय्यसक स्थितर लालुदायी स्थितर के कहने पर जब बार-बार 'संघादिसेस' कर्म को किये, तब भगवान् ने उसे जान शिक्षापद का प्रज्ञापन कर— "पाय कर्म इस जन्म में भो, दूसरे जन्म में भी दुःखदायक ही होता है।" ऐसे उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा—

११७-पापञ्चे पुरिसो कयिरा न तं कयिरा पुनप्पुनं। न तम्हि छन्दं कयिराथ दुक्खो पापस्स उच्चयो ॥ २ ॥

मनुष्य यदि पाप कर दे तो उसे बार-बार न करे। उसमें रत न होवे, क्योंकि पाप का संचय दुःखदायक है।

पुण्य का संचय सुखदायक है ( लाजदेवधीता की कथा )

ह, है

महाकाश्यप स्थिवर पिष्फिल गुहा में रहते समय सातर्वे दिन ध्यान से
उठकर मिश्वाटन के लिए गये। एक खेत की रखवाली करने वासी कन्या
स्थिवर को लावा (= लाजा) दान की। स्थिवर जब लावा लेकर आगे बढ़े,
तब कन्या को एक विषधर सर्प ने डँस दिया, जिससे वह वहीं मर गयी। कन्या
प्रसन्न चित्त से मर कर स्थिवर को दान देने के पुण्य से तावतिंस भवन में
देव कन्या होकर उत्पन्न हुई। वह वहाँ अपने उत्पन्न होने के कारण का विचार
करती हुई महाकाश्यप स्थिवर को दान देने के कारण को जान, नित्य प्रातः
पिष्फिलगुहा के पास आकर झाड़ लगाना, पानी लाकर रखना आदि काम
करना ग्रुरू की, जिससे की उसकी सम्पत्ति स्थिर हो जाय। जब स्थिवर को
इसका पता लगा तब उन्होंने देवकन्या को फिर कभी ऐसा न करने को कहा।

देव कन्या स्थिवर का उपस्थान करना चाहती हुई, बार-बार आज्ञा माँगी, किन्तु स्थिवर ने निषेच ही किया। तब वह आकाश में खड़ी होकर रोने लगी।

श्रावस्ती के जेतवन महाविहार में बैठे हुए भगवान् ने देवकन्या के रोने के शब्द को सुनकर प्रकाश को फैला, उसके सामने बैठकर खपदेश करने के समान—"देवधीते! मेरे पुत्र काश्यप का रोकना कर्चव्य है, किन्तु पुण्य करना चाहने वाले का पुण्य-कर्मों को करना ही। पुण्य का करना इस लोक और परलोक—दोनों जगह में सुखदायक है।" ऐसे उपदेश देते हुए इस गाया को कहा—

११८ — पुञ्जञ्चे पुरिसो कियरा कियराथेनं पुनप्पुनं ।
तिम्ह छन्दं कियराथ सुखो पुञ्जस्स उच्चयो ॥ ३ ॥
यदि सनुष्य पुण्य करे, तो उसे बार बार करे। उसमें रत होवे,
क्योंकि पुण्य का संचय सुखदायक होता है।

फल प्राप्त होने पर कर्म स्झते हैं (अनाथिपिण्डिक सेठ की कथा)

अनायिपिण्डिक सेठ के घर के चौथे द्वार पर एक देवता रहता या। एक दिन रात में जब अनायपिण्डिक सोने के लिए शय्या पर गया, तब वह उसके पास आकर कहा—"गृहपति! दान देते-देते तुम्हारा सारा घन खर्च हो गया, अब तुम निर्धन हो चले। अमण गौतम और भिक्षुओं को दान न देकर शेष घन को व्यापार आदि में लगाओ।" इसे सुनकर स्रोतापन्न उपासक देवता को बहुत डाँटा और कहा कि वह उसके घर से निकल जाय। देवता स्रोतापन्न उपासक की बातों को सुनकर वहाँ खड़ा न रह सका। नगर में हघर-उघर रहने के लिए स्थान खोजा, किन्तु वैसा सुन्दर स्थान नहीं पाया। अन्त में वह उपासक से क्षमा माँगने के लिए इन्द्र के परामर्श से अन्न द्वारा उसके सारे कोष्ठागारों और चौवन करोड़ अश्वर्फियों से खजाने को भर कर पुनः एक रात उपासक के पास जाकर अपने दण्ड-कर्म को बतलाकर क्षमा माँगा। उपासक ने उसे अपने साथ भगवान के पास चलने को कहा।

्रिम्मपद

दूसरे दिन अनाथिपिण्डिक उसे अपने साथ लेकर भगवान् के पास गया। देवता ने शास्ता के पैरों पर गिर कर क्षमा माँगी। भगवान् ने उसे क्षमा देकर गृहपति से भी क्षमा दिलायी और पुण्य-पाप के विपाक के सम्बन्ध में उपदेश देते हुए— "गृहपति! पापी व्यक्ति भी जब तक पाप अपना फल नहीं देता है, तब तक उसे अच्छा समझता है, किन्तु जब फल देता है, तब वह पाप को देखता है। ऐसे ही पुण्यात्मा भी जब तक पुण्य अपना फल नहीं देता है, तब तक उसे बुरा समझता है, किन्तु जब फल देता है, तब उसे अच्छा मानता है।" कह कर इन गाथाओं को कहा—

#### ११९-पापोपि पस्सति अद्रं यात्र पापं न पच्चति।

यदा च पच्चित पापं अथ पापो पापानि पस्सति ॥ ४ ॥

जब नक पाप का फल नहीं मिलता है, तब तक पापी भी पाप को अच्छा नहीं समझता है, किन्तु जब पाप का फल मिलता है, तब उसे पाप दिखाई पड़ने लगते हैं।

१२०-भद्रोपि पस्सिति पापं याव भद्रं न पच्चिति। यदा च पच्चिति भद्रं अथ भद्रो भद्रानि पस्सिति ॥ ५॥

जब तक पुण्य का फल नहीं मिलता है, तब तक पुण्यात्मा भी पुण्य को भी बुरा समझता है, किन्तु जब पुण्य का फल मिलता है, तब उसे पुण्य दिखाई पड़ने लगते हैं।

पाप को थोड़ा न समझे (असंयत परिष्कार वाळे भिक्षु की कथा) ९, ५

जेतवन महाविहार में एक असंयत-परिष्कार वाला मिक्षु जिस परिष्कार को जहाँ है जाता था, उसे वहीं छोड़ देता था। मिक्षुओं को समझाने और कहने पर भी उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता था। एक दिन मिक्षुओं ने यह बात भगवान् से कही। भगवान् ने उस मिक्षु को बुलवा कर सब बातों को पूछ—'भिक्षु! भिक्षुओं को ऐसा नहीं करना चाहिए। पाप कम को

योड़ा नहीं समझना चाहिये। जैसे खुले मैदान में रखा हुआ वर्तन वर्षा होने पर एक बूँद से भर जाता है, ऐसे ही पाप कर्म करने वाला व्यक्ति थोड़ा थोड़ा करके बहुत अधिक पाप कर्मों को कर डालता है।" कहकर उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा —

१२१—मावमञ्जेथ पापस्स न मन्तं आगमिस्सति । उदिनदुनिवातेन उददुस्भोपि पूरति । वालो पूरति पापस्स थोक-थोकस्पि आचिनं ॥ ६ ॥

"वह मेरे पास नहीं आयेगा" ऐसा सोचकर पाप की अवहेलना न करें। (जैसे) पानो की बूँद के गिरने से घड़ा भर जाता है, ऐसे ही मूखें थोड़ा-थोड़ा संचय करके पाप को भर लेता है।

पुण्य को थोड़ा न समझे (बिलाल्पादक सेठ की कथा) ९, ६

श्रावस्ती का एक ग्रहस्थ भगवान् के उपदेश को सुन कर दूसरे दिन भोजन करने के लिए उन्हें भिक्षु संघ के साथ निमन्त्रित किया। उसके पास चावल, दाल आदि की कमी थी, अतः नगर में घूम-घूम कर घोषणा किया—''मैंने कल बुद्ध प्रमुख मिश्च संघ को दान देने के लिए निमन्त्रित किया है, आप लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार हमारी सहायता की जिये।" इसे सुनकर नगरवासी सभी उपासकों ने उसे चावल, दाल आदि दिया किन्तु एक बिलाल-पादक नाम के सेठ को उसकी घोषणा अच्छी न लगी। वह महा घनवान् होते हुए भी, यह सोचकर कि इसने सामर्थ्य न होने पर भी, इतने बड़े संघ को निमन्त्रित किया है, बहुत थोड़ा सा चावल आदि दिया। उपासक उसे अलग बर्तन में लेकरं रखा। सेठ के मन में हुआ—'जान पड़ता है यह कल हमारी बेहजाती करेगा।'

दूसरे दिन दान के समय सेठ छूरा लेकर गया कि यदि वह हमारा नाम लेगा तो उसे वहीं मार डालूँगा, किन्तु दान के अन्त में उस उपासक ने कहा— "भनते ! जो-जो नगरवासी अपने सामध्ये के अनुसार योदा-बहुत दान दिये हैं, उन सबके लिए यह महत्कल हो।" उपासक की बात को सुनकर सेठ को बड़ी प्रसन्नता हुई कि इसने उसका नाम नहीं लिया, प्रत्युत सबके लिए एक ही भाँति अनुमोदन किया। वह उपासक के पैरों पर गिर कर श्वमा माँगा और सब बात स्पष्टतः सुना दिया।

भगवान् ने इसे जान उस सेठ को सम्बोधित कर—"उपासक! पुण्य को थोड़ा समझ कर उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। बुद्धिनान् लंग पुण्य करते हुए बूँद-बूँद करके घड़े को पानी से भर जाने के समान थोड़ा-थोड़ा पुण्य करके पुण्य से भर जाते हैं!" ऐसे उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा—

१२२—मावमञ्जेथ पुञ्जस्स न मन्तं आगमिस्सति । उदिनिदुनिपातेन उदकुम्भोपि पूरति । धीरो पूरति पुञ्जस्स थोकथोकम्पि आचिनं ॥ ७ ॥ "वह मेरे पास नहीं आयेगा"—ऐसा साचकर पुण्य की अवहेलना न करे । (जैसे ) पानी की बूँद के गिरने से घड़ा भर जाता है, ऐसे

ही धीर थोड़ा-थोड़ा संचय करके पुण्य को भर छेता है।

#### पाप करना छोड़े ( महाधन विणक् की कथा )

9, 6

श्रावस्ती में महाधन नाम का एक विणक् था। वह जब व्यापार के लिए बैलगाड़ियों पर माल लाद कर बाहर जाने लगा तब भिक्षुओं से कहा— 'जिन आर्य लोगों को अमुक प्रदेश में चलना हो, वे मेरे साथ चलें, मैं मोजन आदि का प्रबन्ध करूँगा।'' उसकी बात को मुनकर पाँच सौ भिक्षु उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गये।

बब महाधन विणक अपनी बैलगाड़ियों के साथ आवस्ती से कुछ दूर गया तब आगे और पीछे दोनों ओर चोर अवसर देखते हुए जंगल में छिए गये।

66

इसे जानकर वह वहाँ से न तो आगे जाने का साहस किया और न पीछे। वह भिक्षुओं से कहा — ''भन्ते ! हमारा राह देखते हुए दानों ओर चार बैठे हैं, आगे या पीछे जान। कठिन है, आप लोग कुछ दिन ठहरें पीछे सब पता लगाकर चला जायेगा।'' भिक्षु अधिक दिन वहाँ ही बैठ सकने के कारण पुनः भावस्ती लौट कर भगवान् के पास गये और सारी बात कह खुनाये। भगवान् ने— ''भिक्षुओ ! महाधन विणक् चोरों के होने के कारण मार्ग को छोड़ दिया है। ऐसे ही जीवित रहने की इच्छा वाला व्यक्ति विष को छोड़ देता है। भिक्षु को भी तोनों लोकों को चोरों से घिरे हुए मार्ग के समान जानकर पाप-कर्म को छोड़ देना चाहिए।'' कह कर उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा—

१२३-वाणिजो'व भयं मग्गं अप्पमत्थों महद्धनो ।

विसं जीवितुकामो'व पापानि परिवज्जये ॥ ८ ॥

थोड़े सार्थ (= काफिला) और महाधन वाला न्यापारी जैसे अय-युक्त मार्ग को छोड़ देता है, (या) जैसे जीने की इच्छा वाला पुरुष विष को छोड़ देता है, वैसे हो पुरुष पापों को छोड़ दे।

न करने वाले को पाप नहीं ( कुक्कुटमित्त की कथा )

3, 6

राजग्रह के एक घेठ की कन्या बचपन में ही भगवान् के उपदेश को सुन कर स्रोतापन्न हो गई थी। पीछे वह तकणाई में एक कुक्कुटमित्त नाम के निषाद पर मोहित होकर चुपके से घर से निकल कर उसके पास चली गई। कुक्कुटमित्त प्रतिदिन जाल फैला कर मृगों को पकड़ता था और उन्हें ही मार कर जीविका चलाता था। इस प्रकार जीवन यापन करते हुए दोनों के संवास से सात पुत्र पैदा हुए। उनका भी विवाह हुआ श्रीर बहुएँ आई।

एक दिन भगवान् प्रात:काल महाकरुणा समापित में इस कुल को देख कर जाल फैलाये हुए स्थान पर गये। उस दिन जाल में एक भी मृग नहीं फैंसा था। जब कुक्कुटमित्त आया, तब भगवान् को देख कर समझा कि इन्होंने ही फँसे हुए मुगों को खोल दिया है। वह भगवान् को मारने के लिए तीर घनुष सम्हाला, किन्तु तीर नहीं छोड़ सका। उसके पुत्र भी आकर वैसा ही किये। इसी बीच में वह सेठ की कन्या बहुओं के साथ आई और चिछाकर कही— "अरे! हमारे पिता को न मारो, हमारे पिता को न मारो।" उसकी बात को सुनकर सब बहुत लिजत हुए तथा भगवान् के पास जाकर खमा माँगे। भगवान् ने उन्हें उपदेश दिया। उपदेश के अन्त में सभी लोतापन्न हो गये।

जब भगवान् विदार में आये और भिक्षुओं को यह ज्ञात हुआ कि सेठ की कन्या बचपन से ही स्रोतापन्न थी, तब वे भगवान् से पूछे—"भन्ते। सदा निषाद को तीर धनुष आदि ठीक करके देने वाली सेठ की कन्या कैसे स्रोतापन्न हो सकती है? क्या स्रोतापन्न भी प्राणातिपात करते हैं?"

भगवान् ने—"भिक्षुओं! स्रोतापन्न प्राणातिपात नहीं करते हैं, वह सेठ की कन्या केवल अपने पांत का अव्हा पालन करती थी। यदि हाथ में घाव न हो, तो प्रहण किया हुआ विष जैसे शरीर में व्याप्त नहीं होता है, वैसे ही अकुशल चेतना के अभाव से पाप नहीं करने वाले को तीर-धनुष देने से पाप नहीं होता ।" कह कर उपदेश देते हुए इस गाया को कहा—

१२४--पाणिम्हि चे वणो नास्स हरेच्स पाणिना विसं।

नाव्यणं विसमन्वेति नित्थ पापं अकुव्यतो ॥ ९॥ यदि हाथ में घाव न हो, और हाथ से विष छे छे, तो घाव रहित शरीर में विष नहीं छगता है, इसी प्रकार न करने वाले को पाप नहीं छगता।

दोप लगाने वाटा स्वयं भोगता है (कोक नामक कुत्ते के शिकारो की कथा)

4, 9

श्रावस्ती का एक कोक नामक कुत्ते का शिकारी पातःकाल कुत्तों के साथ जंगल में जाते हुए, मार्ग में एक पिण्डपातिक भिक्षु को देखा। वह दिन मर जंगल में घूमकर कुछ नहीं पाया। फिर सन्ध्या को घर आते हुए भी उसे वह भिक्षु मिला। वह "आज में इस अभागे भिक्षु को देखकर ही कुछ नहीं पाया हूँ। इसे अब कुत्तों से कटवा कर मार डालूँगा।" सोचकर कुत्तों को भिक्षु की ओर छोड़ा। भिक्षु कुत्तों को आते हुए देखकर एक मोटे वृक्ष पर चढ़ गया। कुत्ते बृक्ष को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गये।

90

कोक ने "कहाँ बचकर जाओगे ?" कह कर मिक्षु के पैरों में तीर मारा।
मिक्षु तीर के लगने से व्यथित होकर चीवर को नहीं सम्भाल सका। चीवर
खिसक कर नीचे कोक के ऊपर गिर पड़ा। कुत्तों ने समझा कि भिक्षु भूमि पर
गिर गया है और चीवर से ढँके हुए कोक को ही काट कर मार डाला।

थोड़ी देर के बाद मिक्षु ने एक सूखी डाल को तोड़कर कुत्तों को भगाया। कुत्ते भी अपने मालिक को ही मरा हुआ जान जंगल की राह लिये। मिक्षु ख़ुक्ष से नीचे उतर कर चीवर पहन, भगवान् के पास गया और प्रणाम कर सब कह सुनाया। भगवान् ने—"भिक्षु! जो निर्दोष को दोष लगाता है, वह उलटे उसी पर पड़ता है।" कह कर उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा—

१२५-यो अप्पदुहुस्स नर्रस्स दुस्सति सुद्धस्स पोसस्स अनङ्गणस्स ।

तमेव बालं पच्चेति पापं ज्ञाप्ति सुखमो रजो पटिवातं'व भिजोंना रिंगी।

जो दोषरहित शुद्ध निर्मल पुरुष को दोष लगाता है, उसा मूर्ख को उसका पाप लौटकर लगता है। जैसे कि सृक्ष्म धूलि को हवा के आने के रख फेंकने से वह फेंकने वाले पर ही पड़ती है।

विभिन्न गति मणिकार कुळुपग तिस्स स्थविर की कथा)

आवस्ती के एक मणिकार के घर तिस्स नामक स्थिवर बारह वर्षों से सदा मोजन करने जाते थे। एक दिन मणिकार एक मांस-खण्ड को काट रहा था, स्थिवर भी वहाँ बैठे थे। उसी समय कोसळ नरेश के यहाँ से एक मणि षोने के लिये आई। वह उसे रक्त होय से लेकर भूमि पर रख हाय घोने गया तब तक उसके घर का पालत् क्रोंच पक्षी आकर उसे निगल गया। मणिकार जब हाय घोकर आया और मणि को नहीं देखा तब सोचा कि स्थिवर ने ही उसे ले लिया है। वह अपनी स्त्री से भी कहा, किन्तु स्त्री ने उसे ऐसा सोचने के लिए मना किया।

दूसरे दिन जब स्थिवर आये, तब उनसे पूछा। उन्होंने—'उपासक! में नहीं लिया हूँ।'' कहा। तत्परचात् वह रस्सी से स्थिवर के सिर को बैठ कर इधर-उधर धुमाया। स्थिवर मूर्छित होकर भूमि पर गिर पहें। नाक, कान और सिर से रक्त बहने लगा। क्राँच रक्त को बहता हुआ देख वहाँ उड़ कर आया। मणिकार ने क्रोध से "तुम कहाँ?'' कह कर पैर से मारा। क्राँच भूमि पर पड़ कर मर गया। जब स्थिवर को होश आया और उन्होंने क्राँच को मरा देखा, तब कहा—''उपासक! मणि को यह पक्षी निगल गया या, किन्तु इसके जीवित रहते समय मैं अपना प्राण चले जाने पर भी नहीं कहता '' यह सुनकर मणिकार स्थिवर के पैरों पर गिर कर क्षमा माँगा।

स्थिवर उसी रोग से कुछ दिनों में परिनिर्द्य हो गये। क्रींच मणिकार के घर उत्पन्न हुआ। मणिकार मर कर नरक में गया और स्त्री स्वर्ग प्राप्त की। एक दिन भिक्षुओं ने उनकी गित के विषय में भगवान् से पूछा। भगवान् ने उनकी गित को वतला कर उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा—

१२६ — गब्भमेके उप्पज्जन्ति निरयं पापकम्मिनो । सग्गं सुगतिनो यत्ति परिनिब्बन्ति अनासवा ॥११॥

कोई गर्भ में उत्पन्न होते हैं, कोई पाप-कर्म करने वाले तरक में जाते हैं, कोई सुगति वाले स्वर्ग को जाते हैं, और अनाश्रव (=क्षीणाश्रव) परिनिर्वाण को प्राप्त होते हैं।

> पाप-कर्म से छुटकारा नहीं (तीन भिक्कुओं की कथा) ९,११

मगवान् के जेतवन में विहरते समय बहुत से अक्षु अगवान् के दर्शनाय

आते हुए एक गाँव में जले हुए काक को देखे। कुछ भिक्षुओं ने नाव से जाते हुए नाविकों द्वारा समुद्र में फेंकी जातो हुई एक स्त्री को देखा और सात भिक्षु एक गुफा के द्वार पर परथर के खिसक आने से सप्ताह भर गुफा में बन्द रहे। उन्होंने एक साथ भगवान् के पास आकर ऐसा होने का कारण पूछा। भगवान् ने जब सबके पूर्वजन्म के किये हुए पाप-कर्म का बतलाया, तब एक भिक्षु ने—"मन्ते! क्या पापकमें करके वे आकाश में उड़कर, समुद्र में जाकर और पवंत की गुफा में प्रवेश करके भी नहीं बच्च सके ?" भगवान् न—"हाँ, भिक्षुओ ! आकाश आदि काई भी ऐसा स्थान नहीं है, जहाँ रहकर व्यक्ति पाप-कम से छुटकारा पाये।" कहकर उपदेश देते हुए इस गाया को कहा—

१२७—न अन्तालकखे न समुद्दमज्झे

न पञ्चतानं विवरं पविस्स।

न विज्जती सो जगतिपदेसा

यत्थाद्वता मुञ्चेय्य पापकम्मा ॥१२॥

न आकाश में, न समुद्र के मध्य में, न पर्वतों के विवर में प्रवेश कर-संसार में कोइ स्थान नहां है, जहाँ रहकर—गप-कर्मा ( के फल ) से प्राणी बच सके।

मृत्यु से छुटकारा नहीं ( सुप्पबुद्ध शाक्य की कथा / ९, १२

भगवान् के किपछवस्तु के निग्रोधाराम में विहरते समय एक दिन सुप्पबुद्ध शाक्य—''यह मेरी पुत्रों को अनाथा करके चला गया, इसे मैं नगर में नहीं बुसने दूँगा।'' कह कर भगवान् का नगर में नहीं जाने दिया। भगवान् ने आयुष्पान् आनन्द से कहा—''आनन्द ! सुप्पबुद्ध ने बड़ा ही बुरा किया, जो मुझे नगर में भिक्षाटन के लिए नहीं जाने दिया। यह सातवें दिन प्रासाद की सीढ़ी के पास भूमि में घँस कर मर जायेगा।'' सातवें दिन सुप्पबुद्ध भगवान् के कथनानुसार ही भूमि में घँस कर मर गया। भगवान् ने—

"भिक्षुओ! सुप्पबुद्ध कहीं भी जाता मृत्यु से खुटकारा नहीं पाता।" कह कर उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा—

१२८—न अन्तिलिक्खे न सम्रद्दमज्झे न पञ्चतानं विवरं पवस्सि । न विज्जती सो जगतिप्पदेसो यत्थद्वितं नप्पसहेय्य मञ्जू ॥ १३ ॥

न थाकाश में, न समुद्र के मध्य में, न पर्वतों के विवर में प्रवेश कर—संसार में कोई स्थान नहीं है, जहाँ रहने वाळे को मृत्यु न सतावे। जेतवन में रहते समय एक दिन छः वर्गीय भिक्षुओं ने सत्रह वर्गीय भिक्षुओं को मारा। भगवान् इसे जान, छः वर्गीय भिक्षुओं को बुलवा कर नाना प्रकार से उन्हें समझा—''भिक्षुओं! भिक्षु को अपने समान ही सबको समझना चाहिये कि जैसे में दण्ड और मृत्यु से डरता हूँ, वैसे ही सब डरते हैं। ऐसा जान कर किसी को मारना या बच करना नहीं चाहिये। कह कर उपदेश देते हुए इस गाया को कहा—

१२९—सब्बे तसन्ति दण्डस्स सब्बे भायन्ति मच्चुनो ।
अत्तानं उपमं कत्वा न हनेय्य न घातये ॥ १ ॥
दण्ड से सभी डरते हैं, मृत्यु से सभी भय खाते हैं, अपने समान
(इन बातों को) जानकर न (किसो को) मारे, न मारने की प्रेरणा करे।
दण्ड से सभी डरते हैं

( छः वर्गीय भिक्षुओं को कथा )

१0, २

जेतवन में ही विहरते समय एक दिन छः वर्गीय भिक्षुओं ने सत्रइ वर्गीय मिक्षुओं को पैर से मारा। भगवान् ने इसे जान, छः वर्गीय भिक्षुओं को जुलवा कर नाना प्रकार से समझा उपदेश देते हुए इस गाया को कहा—

१३०—सब्बे तसन्ति दण्डस्स सब्बेसं जीवितं पियं।
अत्तानं उपमं कृत्वा न इनेय्य न घातये॥ २॥
सभी दण्ड से डरते हैं, सबका जीवन प्रिय है, (इन बातों को। अपने
समान जान कर न (किसी को) मारे और न मारने की प्रेरणा करे।

#### प्राणियों की हिंसा न करे (बहुत से लड़कों की कथा) १०, ३

एक दिन भगवान् जेतवन विहार से श्रावस्ती में भिक्षाटन के लिए जा रहे थे। उन्होंने मार्ग में बहुत से लड़कों को एक साँप को लाठी से पीटते देखा। यह देखकर भगवान् ने उनसे पूछा—साँप को क्यों मार रहे हो ।"

"डँसने के डर से।"

"तुम लोग इसे मार कर जो अपना सुख चाहते हो, तो मर कर उत्पन्न होने के स्थान में सुख नहीं पाओगे, अपने को सुख चाहने वालों को दूसरे का वध नहीं करना चाहिए।" भगवान् ने ऐसा कह कर उपदेश देते हुए इन आथाओं को कहा—

१३१ — मुखकामानि भृतानि यो दण्डेन विहिंसति। अत्तनो मुखमेसानो पेच्च सो न लभते मुखं।। ३।। जो मुख चाहने वाले प्राणियों को अपने मुख की चाह से दण्ड से मारता है, वह मर कर मुख नहीं पाता।

१३२—सुखकामानि भृतानि यो दण्डेन न हिंसति। अत्तनो सुखमेसानो पेच्च सो लभते सुखं॥ ४॥

जो मुख चाहने वाले प्राणियों को अपने मुख की चाह से द्ण्ड से नहीं मारता है, वह मर कर मुख पाता है।

कडु वचन न बोलो

( कुण्डधान स्थविर की कथा )

कुण्डघान स्थिवर के पूर्व जन्म के पाप-कर्म के कारण, प्रत्रांजत होने के समय से लेकर सदा उनके पीछे-पीछे एक स्त्री दिखाई देती थी। उसे कुण्डघान स्थविर नहीं देखते थे, किन्तु शेष सब लोग देखकर उनकी निन्दा करते थे। एक दिन कोसल नरेश प्रसेनजित् इसकी परीक्षा करने के लिए जेतवन आया और बहुत परीक्षा करके स्थिवर को निर्दोष पाकर उन्हें प्रतिदिन अपने यहाँ भोजन करने के लिए निर्मत्रित करके चला गया।

जब इन बातों को भिक्षुओं ने सुना, तब कुण्डधान स्थिवर और राजा— दोनों को भला बुरा कहने लगे। कुण्डधान स्थिवर ने भिक्षुओं की बात सुनकर उलटे उन्हीं को भला बुरा कहा। तब यह बात भिक्षुओं ने भगवान से कही। भगवान ने कुण्डधान स्थिवर को बुलाकर सारी बातें पूछ—''भिक्षु तू पूर्व जन्म की अपनी बुरी दृष्टि के कारण इस निन्दा को प्राप्त हुआ और इस समय भी भिक्षुओं को बुरा-भला कह रहा है। तुझे उचित है कि भिक्षुओं द्वारा निन्दा किये जाने पर भी चुप रहो। ऐसा करते हुए निर्वाण को पा लोगे।'' कह कर उपदेश देते हुए इन गाथाओं को कहा—

१३३--माबोच फरुसं कञ्चि बुत्ता पटिवदेय्यु तं ।

दुक्खा हि सारम्भ-कथा पटिदण्डा फुस्सेय्यु तं ॥५ ॥
१३४--सचे नेरेसि अत्तानं कंसो उपहतो यथा ।

एस पत्तोसि निब्बान सारम्भो ते न विज्ञति ॥ ६ ॥

कटु वचन न बोलो, बोलने पर ( दूसरे भी वैसे हो ) तुझे बोलेंगे। प्रतिवाद दुःखदायक होता है, उसके बर्ले में तुझे दण्ड मिलेगा।

यदि तू अपने को दूरे काँसा की भाँति निःशब्द कर लोगे, तो तूने निर्वाण पा लिया, तेरे लिए प्रतिवाद नहीं।

बुढ़ापा और मृत्यु आयु को ले जाते हैं (विशाखा आदि उपासिका भीं को कथा) १०, ५

भगवान् के पूर्वाराम में विहरते समय उपोश्य के दिन विशाखा उपोश्य करने वाली लियों से पूछ कर जानी कि वे नाना विचारों से उपोश्य कर्म करती हैं, कोई भी निर्वाण की इच्छा वाली नहीं है। तब वह उसके साथ भगवान् के पास गई। भगवान् ने इसे सुन—"विशाखे! जैसे ग्वाला लाठी से गायों को ले जाता है, वैसे ही बुढ़ापा और मृत्यु इन प्राणियों को ले जाते हैं, किर

भी निर्वाण की चाइने वाले नहीं हैं, लोक की ही प्रार्थना करते हैं।" कह कर उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा—

१३५—यथा दण्डेन गोपालो गावो पाचेति गोचरं। एवं जरा च मच्चू च आयुं पाचेन्ति पाणिनं ॥ ७ ॥

जैसे ग्वाला लाठी से गायों को चारागाह में छे जाता है, वैसे ही बुढ़ापा और मृत्यु प्राणियों की भायु को छे जाते हैं।

पापी अपने ही कर्मी से अनुताप करता है

( अजगर प्रेत की कथा ) १०, ६

राजगृह के वेछवन महाविहार में रहते समय एक दिन महामौदगल्यायन स्यविर और लक्षण स्थविर एक साथ गृह्यकृट पर्वत से नीचे उतर रहे थे। मार्ग में महामौदगल्यायन स्थविर ने एक ऐसे अजगर प्रेत को देखा जो पन्चीस योजन का था। उसके सिर से अग्नि की लपट उठ कर चारों ओर फैलती थी, चारों ओर से उठकर सिर पर जाती यी और दोनों ओर से उठकर बीच में सतरती थी। उसे देख कर महामौद्गल्यायन स्थविर ने मुस्कराया । तब लक्षण स्थविर ने मुस्कराने का कारण पूछा। उन्होंने भगवान् के पास चलकर पूछने के लिए कहा। जब दोनों स्थविर राजगृह में भिक्षाटन कर भोजनोपरान्त भगवान के पास गये. तब लक्षण स्थविर ने पूछा । महामीद्गल्यायन स्थविर ने जैसे उस अजगर प्रेत को देखा था, वैसे सुना दिया। उसे सुनकर भगवान ने—''मैंने भी उस प्रेत को बोधि वृक्ष के नीचे देखा था, किन्तु अभी तक किसी से कहा नहीं था। वह अपने पूर्व जन्म में कश्यप बुद्ध के समय में एक सेठ का घर सात बार जलाया था, बुद्ध कुटी भी भरम कर दिया था, उस पाप कर्म के कारण बहुत दिनों तक नरक में पक कर अब इस दुर्गति को प्राप्त हुआ है। भिक्षुओ ! मूर्ख-जन पाप करते हुए नहीं समझते हैं, किन्तु पीछे दावाग्नि के समान अपने किये हुए पाप-कर्म से आप जलते हैं।" कहकर उपदेश देते हुए इस गाया को कहा-

१३६ अथ पापानि कम्मानि करं वालो न बुउझति ।
सेहि कम्मेहि दुम्मेधो अग्गिद्द्डो' व तप्पति ॥ ८ ॥
पाप कर्म करते समय मूर्ख उसे नहीं बूझता है, किन्तु पीछे (बह )
दुर्बुद्धि अपने ही कमों के कारण आग से जले की आँति अनुताप
करता है।

दस बातों में से किसी एक को पाता है (महामौद्गल्यायन स्थिवर की कथा)

20,0

भगवान् के वेलुवन में विहरते समय तीथों ने पाँच सौ चोरों को मेज कर महामीद्गल्यायन स्थिवर को कालशिला पर्वत की एक गुफा में मरवा डाला । स्थिवर के परिनिर्वृत्ति होने का समाचार जब राजा अजात-श्रु को मिला, तब वह चर-पुरुषों को नियुक्त करके पाँच सौ चोरों तथा नगर के सब तीथों को पकड़वा मँगाया और उन्हें नाभी भर गहरे गहीं में गड़वा कर जीवित ही जलवा दिया।

भिक्षुओं ने भगवान् के पास जाकर यह सारा समाचार सुनाया। भगवान् ने मौद्गल्यायन स्थविर के पूर्व जन्म में अपने अन्धे माता-पिता को मार कर जंगल में फेंकने के पाप-कर्म को बतला कर—"भिक्षुओ! मौद्गल्यायन अपने पूर्व कर्म के अनुरूप ही मृत्यु को प्राप्त हुआ है तथा पाँच सौ चोरों के साथ तीर्थ भी मेरे निर्दोष को दोष लगा कर अनुरूप ही मृत्यु को पाये हैं। निर्दोष को दोष लगाने वाले ( व्यक्ति ) दस बातों से विपत्ति को प्राप्त होते ही हैं।"— ऐसे उपदेश देते हुए इन गाथाओं को कहा—

१३७—यो दण्डेन अदण्डेसु अप्पदुहेसु दुस्सित । दसन्नमञ्जतरं ठानं खिप्पमेव निगच्छित ॥ ९ ॥ १३८—वेदनं फरुसं जानिं सरीरस्स च मेदनं । गरुकं वापि आवाधं चित्तक्खेपं व पापुणे ॥ १० ॥ १३९--राजतो वा उपस्सरगं अब्भक्खानं व दारुणं।
परिक्खयं व जातीनं भोगानं व पमङ्गुरं॥ ११॥
१४०--अथ वस्स अगारानि अग्गी डहति पावको।

कायस्स भेदा दुष्पञ्जो निरयं सो' पपज्जित ॥ १२॥ जो दण्ड रहितों को दण्ड से पीड़ित करता है, निर्दोष को दोष छगाता है, वह शीघ्र ही इन दस बातों में से एक को प्राप्त होता है—
(१) कड़ी वेदना (२) हानि (३) अङ्ग का भङ्ग होना (४) भारी

रोग या ( ५ ) चित्त विक्षेप ( = पागल ) को प्राप्त होता है।

या (६) राजा से दण्ड को प्राप्त होता है। (७) भयानक निन्दा (८) जाति-बन्धुओं का चिनाश (९) भोगों का क्षय, अथवा (१०) उसके घर को अग्नि = पावक जलाता है। काया छोड़ने पर वह दुर्बुद्धि नरक में उत्पन्न होता है।

> सन्देहयुक्त व्यक्ति की ग्रुद्धि नहीं (बहु भाण्डिक स्थविर की कथा) १०,८

जेतवन में एक बहु भाण्डिक भिक्षु था। एक दिन वह अपने सारे सामानों को बाहर निकाल कर धूप में सुखा रहा था। कुछ भिक्षुओं ने उसके इतने अधिक सामानों को देख, जाकर भगवान् से कहा। भगवान् ने बहुभाण्डिक भिक्षु को बुलाकर पूछा—"भिक्षु! तू क्यों इतने अधिक सामानों को रखे हो? भिक्षु को अल्पेच्छ होना चाहिये।" तब वह क्रोधित होकर उत्तरासंग और संघाटी को नीचे गिरा, केवल अन्तरवासक को पहने हुए परिषद् के बीच खड़ा होकर कहा—"भन्ते! ऐसा रहना बहुत अच्छा है न ?" इसे सुन भगवान् ने उस भिक्षु को उपदेश करके देवधम्म जातक को कह, इस गाथा को कहा—

१४१-न नग्नचरिया न जटा न पङ्का नानासका थण्डिलसायिका वा।

## रजोवजल्लं उक्कुटिकपधानं सोधेन्ति मच्चं अवितिष्णकङ्खं ॥ १३ ॥

जिस पुरुष के सन्देह समाप्त नहीं हुए हैं, उसकी शुद्धि न नंगे रहने से, न जटा से, न कीचड़ ( लपेटने ) से, न उपवास करने से, न कड़ी भूमि पर सोने से, न धूल लपेटने से और न उकड़ूँ बैठने से होती है।

> अलंकृत रहते हुए भी भिक्षु है (सन्तित महामात्य की कथा)

20, 9

कोसल नरेश प्रसेनजित् का सन्तित नामक महामात्य सप्ताह भर शराब के नशा में मस्त रहकर सातवें दिन अलंकृत होकर हाथी पर बैठा हुआ स्नान-धाट को जा रहा था। वह आवस्ती के नगर-द्वार पर शास्ता को देखकर सिर हिला कर प्रणाम किया। भगवान् उसे देखकर सुस्कराये। आयुष्मान् आनन्द ने भगवान् के मुस्कराने का कारण पूछा। भगवान् ने कहा—"आनन्द! यह आज ही अहत्व को प्राप्त होकर परिनिवृत होगा।"

सन्ति महामात्य दिन को स्नान-घाट पर बिता कर सन्ध्या की उद्यान में गया । वहाँ नाचती-गाती हुई उसकी नर्तकी मर गई, जिसे देखकर उसे बड़ा शोक हुआ । वह शोक सन्तम हो भगवान् के पास जैतवन गया । भगवान् ने उसको उपदेश दिया । उपदेश के अन्त में वह अईत्व प्राप्तकर भगवान् से आशा है वहीं आकाश में पाल्थी लगाये जल कर परिनिर्दत हो गया ।

एक दिन भिक्षुओं ने भगवान् से पूछा—"भन्ते ! सन्तित महामात्य उपदेश के अन्त में अर्हत्व को प्राप्त हो अर्लकृत ही परिनिर्वृत हो गया । क्या उसे अमण कहना चाहिये या ब्राह्मण १" भगवान् ने—"भिक्षुओ ! मेरे पुत्र को अमण ही कहना चाहिये।" कह कर इस गाथा को कहा—

१४२—अलङ्कतो चेपि समं चरेय्य सन्तो दन्तो नियतो ब्रह्मचारी।

## सन्बेसु भूतेसु निधाय दण्हं

सो त्राह्मणो सो समणो स भिक्खू ॥ १४ ॥

अलंकृत रहते हुए भी यदि वह शान्त, दान्त, नियत ब्रह्मचारी तथा सारे प्राणियों के प्रति दण्ड-स्थागी है, तो वही ब्राह्मण है, वही श्रमण है, बही शिक्षु है।

> दुःख को पार करो ( पिलोतिक स्थिवर की कथा ) १०, १०

श्रावस्ती के जेतवन महाविद्वार में रहते समय, एक दिन आनन्द स्थिवर ने एक वस्त्र-खण्ड पहने, कपाल को हाथ में लिये विचरण करते हुए लड़के को देखकर प्रव्रजित किया। उन्होंने उसे प्रव्रजित करते समय उसके वस्त्र-खण्ड (=िपलीतिक) और कपाल को एक वृक्ष पर लटका दिया। वह खड़का प्रव्रजित होकरं कुछ हो दिनों में भिक्षु-चर्या से उदास हो गया और पुनः उस वस्त्र-खण्ड को हो पहन कर भिक्षाटन करना चाहा, किन्तु जब वहाँ उसे लेने गया, तब विरति हा आयी और उसे न लेकर लौट आया। इसी प्रकार वह प्रतिदिन वहाँ जाता और विरति हो आने पर लौट आता था। उसके ऐसे आने-जाने को देखकर भिक्षु जब पूछते थे कि "आवस ! कहाँ जा रहे हो ?" तो उत्तर देता था— "आचार्य के पास जा रहाँ हूँ।"

एक दिन जब वह उस वस्त्र-खण्ड को छेने के छिए गया, तब उसकी आलम्बन कर अर्हत्व पा छिया। मिक्षुओं ने कुछ दिन के बाद उसे उचर न जाते हुए देखकर पूछा—"आवुस! क्या आचार्य के पास नहीं जाते हो ?" तब उसने कहा—"आवुस! आचार्य के साथ संसर्ग होने से गया, किन्तु अब मेरा संसर्ग छूट गया।" भिक्षुओं ने इसे सुनकर मगवान् से कहा। भगवान् ने—"भिक्षुओ! मेरे पुत्र को अब संसर्ग नहीं है, वह अर्हत्व पा छिया है।" कह कर इन गायाओं को कहा—

१४३—हिरीनिसेधो पुरिसो कोचि लोकस्मि विज्ञति ।

यो निन्दं अप्यवीधित अस्सो भद्रो कसामित १५ ॥ लोक में कोई पुरुष (ऐसा ) होता है, जो अपने हो लब्जा करके अकुशल (वितर्क) को नहीं करता, जैसे उत्तम घोड़ा कोड़े का नहीं सह सकता, वैसे ही वह निन्दा को नहीं सह सकता।

१४४-अस्सो यथा मद्रो कसानिविद्ठो

आतापिनो संवेगिनो भवाथ

सद्धाय सीलेन च वीरियेन च समाधिना धम्मविनिच्छयेन च ॥

सम्पन्नविज्जाचरणा पतिस्सता पहस्सथ दुक्खमिदं अनप्पकं ॥ १६ ॥

कोड़े पड़े उत्तम घोड़े की भाँति, उद्योगी, संवेगवान हो, श्रद्धा, आचार, बीर्य (=प्रयत्न), समाधि और धर्म के विनिश्चय से युक्त बन, विद्या और आचरण से समन्वित हो, स्मृतिवान् हो इस महान् दुःख को पार कर सकोगे।

> सुत्रती अपना दमन करते हैं (सुख श्रामणेर की कथा) १०, ११

१०, ११

सुख आमणेर की कथा पण्डित आमणेर के समान ही है। भगवान् ने सुख
आमणेर के अहत्व प्राप्ति को बतलाकर उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा—
१४५—उद्कं हि नयन्ति नेत्तिका उसुकारा नमयन्ति तेजनं।

दारुं नयन्ति तच्छका अत्तानं दमयन्ति सुब्बता ।।१७॥ नहर बाले पानी को ले जाते हैं, वाण बनाने वाले वाण को ठीक करते हैं, बढ़ई लकड़ी को ठीक करते हैं और सुब्रती अपना दमन करते हैं।

## ११-जरावग्गो

हँसी और आनन्द कैसा ? ( विशाखा की सहायिकाओं की कथा ) ११,१

भगवान् के जेतवन में विहार करते समय एक दिन विशाखा उपासिका की कुछ सह।यिकार्ये सुरा पीकर धर्मोपदेश सुनने के लिए भगवान् के पास गईं और धर्म-सभा में बैठकर उपदेश सुनने लगीं। उपदेश को सुनते हुए उनमें से कुछ सुरा के मद में मस्त हो उठकर नाचना, गाना और ताली बनाकर हैंसना प्रारम्भ कीं। भगवान् ने इस दशा को देख अपनी भों से रिक्षम छोड़कर अन्धकार कर दिया। जब वे अन्धकार में पड़ी हुई भयभीत हो गई, तब सिनेष पवत-शिखर पर जाकर अपने उष्ण लोम से रिक्षम छोड़ा और उन खियों को आमन्त्रित करके—''तुम लोगों को मेरे पास आते समय प्रमत्त होकर नहीं आना चाहिये, प्रत्युत राग आदि अग्नि को शान्त करने के लिए प्रयन्न करना चाहिये।" कह कर इस गाथा को कहा—

१४६ — कोनु हासो किमानन्दो निच्चं पज्जलिते सित ।
अन्धकारेन आनद्धा पदीपं न गवेस्सथ ॥ १॥
जब नित्य जल रहा है, तो हँसी कैसी १ आनन्द कैसा १ अन्धकार
से घरे प्रदीप की खोज क्यों नहीं करती १

अनित्य शरीर को देखों (सिरिमा को कथा)

११, २

राजगृह में सिरिमा नाम की एक परम सुन्दरी गणिका थी। वह भगवान् के उपदेश को सुनकर स्रोतापत्ति=फल को प्राप्त कर ली थी तथा प्रतिदिन अपने घर भिक्षुओं को बड़े सम्मान के साथ दान देती थी। वह एक दिन भिक्षु लोगों को दान देकर तत्काल हुई बीमारी से मर गई। उसका मृत शरीर इमशान में राजा द्वारा सुरक्षित रखवाया गया। तीसरे दिन अगवान भिक्षु संघ के साथ वहाँ गये और उस मृत-शरीर को भिक्षुओं को दिखला— "भिक्षुओं! इस प्रकार का भी रूप नष्ट हो गया! देखों भिक्षुओं! पीड़ित शरीर को!!" कह कर उपदेश देते हुए इस गाथा को कहे—

१४७—पस्स चित्त कतं विम्वं अरुकायं समुस्सितं। आतुरं वहुसंकष्णं यस्स नित्थ धुवं ठिति ॥ २ ॥ इस चित्रित शरीर को देखो, जो त्रणों से युक्त, फूछा, पीड़ित तथा अनेक संकल्पों से युक्त है, जिसको स्थित अनित्य है।

> श्रुरीर रोगों का घर है ( उत्तरी थेरी की कथा ) ११,३

एक दिन भगवान् आवस्ती में मिश्वाटन के लिए गये हुए थे। उस दिन एक सौ वीस वर्ष की आयु वाली उत्तरी नामक थेरी भी उसी गली में भिश्वाटन के लिये गई हुई थी, जिसमें कि शास्ता गये थे। जब उत्तरी थेरी शास्ता को आते देखी, तब वह किनारे होने लगी, किन्तु दुवलता के कारण अपने चीवर के कोने को पैर से दब जाने के कारण भूमि पर गिर पड़ी। यह देखकर भगवान् उसके पास गये और—''भगिनी! तेरा शरीर विस्कुल जीण हो गया है, कुछ ही दिनों में नाश को प्राप्त हो जायेगा।" कहकर इस गाथा को कहा—

१४८—परिजिण्णमिदं रूपं रोगिनिडुं पभक्तुरं।
भिज्जिति पूतिसन्देहो मरणन्तं हि जीवितं॥ ३॥
यह रूप जीणँ, रोगों का घर और अङ्गर है। यह गन्दा शरीर
विनाश को प्राप्त हो जाता है। जीवन मृत्यु पर्यन्त होता है।

#### रति कैसी ?

( अधिमानक भिक्षुओं की कथा ) १५,४

भगवान् के जेतवन में विहरते समय पाँच सौ भिक्षु शास्ता के पास कर्मस्थान को ग्रहण करके जंगल में जा, प्रयत्न करते हुए थोड़े ही दिनों में ख्यान को प्राप्त कर लिए। ध्यान को प्राप्त करने पर उन्हें ऐसा जान पड़ा कि वे अहरव पा लिये हैं। उसे अपने प्राप्त किये हुए ज्ञान को बतलाने के लिये भगवान् के पास जेतवन को प्रस्थान किये। भगवान् ने इस बात को जानकर आयुष्मान् आनन्द से कहा कि जब वे भिक्षु आवें, तब उन्हें पहले इमशान में भेजना। आयुष्मान् आनन्द ने वैसा ही किया। वे भिक्षु इमशान में गये। उन्हें हाल के मरे हुए सुन्दर शरीर वाले मृतकों को देखकर राग उत्पन्न होने लगा। तब उनको ज्ञात हुआ कि वे अहरव नहीं प्राप्त किये हैं। उस समय भगवान् ने गन्ध कुटी में बैठे हुए ही—"भिक्षुओ! क्या ऐसे अस्थि कंकाल को देखकर रित करना उचित है ।" कह कर इस गाथा को कहा—

### १४९--यानि' मानि अपत्थानि अलाव्नेव सारदे। कपोतकानि अद्विनी तानि दिस्वान का रति॥ ४॥

शरद्-काल की फेंकी गई लौकी का भाँति या कबूतर की सी सफेद हो गई उन हड़ियों को देखकर रित कैसा ?

> . श्रीर हिड्डियों का नगर है (जनपद कल्याणी रूपनन्दा थेरो की कथा) ११,५

बनपद कल्याणी रूपनन्दा माता, भाई, पति-सबके प्रव्रजित हो जाने पर स्वयं भी भिक्षुणियों के पास जाकर प्रव्रजित हो गई। वह प्रव्रजित होकर भी भगवान् के पास उपदेश सुनने नहीं जाती थी। उसे अपने रूप का गर्व या और भगवान् रूप को अनित्य, दुःख, अनात्म बतलाते ये, अतः भगवान् के पास नहीं जाना चाहती थी। उसको ऐसा होता था कि भगवान् सम्भवतः उसके रूप की भी निन्दा न करने लगें।

भगवान् के जेतवन में विहार करते समय एक दिन वह मिक्षुणियों के बहुत कहने पर उनके साथ भगवान् के पास गई और प्रणाम करके एक और बैठ गई। महाकारुणिक सर्वश्च भगवान ने रूपनन्दा थेरी के चित्त की सारी बातों को जानकर ऋढिवल से एक ऐसी तरुणी को बनाया, जो रूपनन्दा से अत्यन्त रूपवती थी, और जो भगवान् के पीछे खड़ी थी पंखा झल रही थी। उसे भगवान् देखते थे और रूपनन्दा थेरी। अन्य कोई नहीं देखता था। रूपनन्दा थेरी को देखते-देखते ही वह रत्री युवती, चृढा और जरा से जीर्ण शरीर वाली होकर मर गई। इसे देख थेरी को विराग उत्पन्न हो आया। वह अपने शरीर और रूप को भी वैसा अनित्य समझने लगी। उसकी ऐसी चित्त प्रवृत्ति को बानकर भगवान् ने उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा—

१५०-अड्डीनं नगरं कतं मंसलोहित लेपनं।

यत्थ जरा च मच्चू च मानो मक्खो च ओहिता ॥ ५ ॥ हड्डियों का नगर बना है, जो मांस और रक्त से लेपा गया है; जिससे जरा, मृत्यु, अभिमान और डाह छिपे हुए हैं। सन्तों का धर्म प्रराना नहीं होता

(मल्लिका देवी की कथा)

११, इ

कोसल नरेश की भार्या मिल्लिका देवी एक दिन स्नानागार में जा झुककर पैर घो रही थी। उसके साथ एक पालतू प्यारा कुत्ता भी था। वह मिल्लिका को झुका हुआ देखकर उसके साथ मैथुन करना प्रारम्भ किया। मिल्लिका भी उसके स्पर्श का अनुभव करते हुए झुकी रही। राजा ऊपर महल की खिड़की से उसके इस कर्म को देखा, और आने पर धिक्कारा; किन्तु मिल्लिका ने कहा—''महाराज! वह कोठरी ही ऐसी है कि जो वहाँ जाता है वह दो होकर दिखाई देता है।" राजा के नहीं विश्वास करने पर उसने कहा—''महाराज! आप स्नानागार में

जाइये में देखूँगी।" राजा उसकी बात मान लिया और स्नानागार की उस कोठरी में गया। मिल्लका ने—"िल्डः छि: महाराज!" कह कर राजा को लिजत किया। राजा के पूछने पर कहा—"महाराज! यह क्या, आप वकरी के साथ मैश्रुन कर रहे थे!" राजा मिल्लका की बात सुनकर बड़े आश्चर्य में पड़ा और उसके समझाने पर विश्वास कर लिया कि उस कोठरी का दोष है।

पीछे मल्लिका देवों को बड़ा पश्चात्ताप हुआ। वह अपने उस बुरे कर्म को सोच कर बहुत पछताती थी। उसके मन में बार-बार हाता था कि मेरे इस कर्म को अस्ती महास्थिविर और भगवान् देखकर क्या कहते होंगे दे वह मरते समय इसी पाप कर्म के कारण नरक में उत्पन्न हुई और एक सप्ताह तक वहाँ रहकर तुषित-भवन में चली गई।

मिक्ष देवी की मृत्यु के पश्चात् राजा भगवान् के पास उसकी गित पूछने जाना था, किन्तु भूछ जाता था। भगवान् ने यह सोचकर "यदि मिक्छिका को नरक में उत्पन्न हुआ बताऊँगा, तो राजा को महान् दुःख होगा और सम्भव है भिक्षु संघ को इससे कष्ट पहुँचे।" एक सप्ताइ तक ऐसा किया कि राजा मिल्लिका की गित न पूछ सके।

आठवें दिन भगवान् स्वयं नगर में भिक्षाटन के लिए गये। राजा ने भगवान् के पदार्ण को सुन बाहर जा पात्र ले भवन में लाया। भगवान् ने रथशाला में बैठने का संकेत किया। भोजनोपरान्त राजा ने भगवान् से कहा— "भन्ते! में एक सप्ताह से मिक्किका की गति पूछने जाता था, किन्तु भूल जाता था, वह कहाँ उत्पन्न हुई है ?"

"म्हाराज ! तुषित-अवन में।"

राजा इसे सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और कहा—"भन्ते! उसके तुषित-भवन में उत्पन्न होने पर अन्य कौन उत्पन्न होगा, उसके सदश स्त्री नहीं है। वह सदा भिक्षु संघ को दान देने में ही लगी रहती थी। वह आज भी जीवित के समान है।"

भगवान् ने रथशाला के रथों को दिखला—"महाराज! इस प्रकार के— काष्ट से निमित्त रथ भी पुराने हो जाते हैं, तो फिर इस शरीर की क्या बात है, केवल सत्पुद्द-धम हो पुराना नहीं होता है, किन्तु प्राणी ता जीर्ण होते ही हैं।" कहकर इस गाथा को कहा—

१५१—जीरन्ति वे राजस्था सुचित्ता अथा सरीरम्पि जरं उपेति। सतं च श्रम्मो न जरं उपेति सन्तो हवे सन्ति पवेदयन्ति ॥ ६ ॥

राजा के सुचित्रित रथ पुराने हा जाते हैं तथा यह शरीर भी पुराना हो जाता है, किन्तु सन्तों का धर्म पुराना नहीं होता। सन्त छोग सन्तों से ऐसा ही कहते हैं।

> अल्पश्रुत के मांस बढ़ते, प्रज्ञा नहीं ( ललुदायी स्थिविर की कथा ) ११. ७

लख़दायी स्थिवर मङ्गल करनेवाले लोगों के घर जाने पर 'तिरोकुडडेसु तिद्धन्ति' आदि अवमङ्गल की गाथाओं को बालते थे और अवमङ्गल करनेवाले लोगों के घर जाने पर 'दानख जम्मचिर्या च' या यं किञ्चि वित्तं इघ वा हुरं वा' आदि मङ्गल की गाथाओं को वे स्थान और काल का ख्याल नहीं करते थे। दूसरा कहने के स्थान पर दूसरा ही कहते थे, और क्या कह रहे हैं—नहीं जानते थे। मिक्षुओं ने उनके इस प्रकार के कथन को सुन कर भगवान् से कहा। शास्ता ने—"मिक्षुओं! न इसी समय यह ऐसा कहता है, पहले भी कहने के स्थान पर दूसरा ही कहा।" इस प्रकार जातक की अतीत कथा को सुनाते हुए— "मिक्षुओं! अल्पश्रुत पुरुष बैल के समान हो होता है।" कह कर इस गाथा को कहा—

१५२—अप्पसुतायं पुरिसो बलिबदो'व जीरित । मंसानि तस्स बहुन्ति पञ्जा तस्स न बहुति ॥ ७॥ यह अल्पश्रुत पुरुष बैल की तरह बढ़ता है। उसके मांस तो बढ़ते हैं, किन्तु उसकी प्रज्ञा नहीं बढ़ती।

# अर्हत्व प्राप्त हो गया ( आनन्द स्थविर के लिये उदान की कंथा )

[ इस घमोंपदेश को शास्ता ने बोधि-वृक्ष के नीचे बैठे हुए उदान के रूप में कहकर पीछे आनन्द स्थविर के पूछने पर कहा।

भगवान् ने बोधिवृक्ष के नीचे बैठे हुए सूर्यास्त होने के पूर्व ही मार की सेना का विश्वंस कर, प्रथम याम में पूर्वेनिवास को दूँकने वाले तम को दूर करके, मध्य याम में दिव्य चक्षु को विशोधन कर, पिछले याम में सच्चों पर करणा करके प्रतीत्य समुत्पाद को अनुलोम और विलोम में विचरते हुए अवणोदय के समान सम्यक् सम्बोधि को प्राप्त कर अनेक सहस्र बुद्धों द्वारा न त्यागे हुए उदान को कहते हुए इन गायाओं को कहा—

१५३—अनेकजातिसंसारं सन्धाविस्सं अनिब्बिसं।
गहकारकं गवेसन्तो दुक्खा जाति पुनप्पुनं॥८॥
१५४-गहकारक ! दिट्ठोसि पुन गेहं न काहसि।
सब्दा ते फासुका भग्गा गहकूटं विसङ्खितं।
विसङ्खारंगतं चितं तण्हानं खयमज्झगा॥९॥

बिना रुके अनेक जन्मों तक संसार में दौड़ता रहा। (इस काया रूपी) गृह को बनाने वाले (= तृष्णा) को खोजते पुनः पुनः दुःख (मय) जन्म में पड़ता रहा। हे गृहकारक ! (= तृष्णे !) मैंने तुझे देख लिया, (अब) फिर तूघर नहीं बना सकेगा। तेरी सभी कड़ियाँ भग्न हो गयीं, गृह का शिखर गिर गया। चित्त संस्काररहित हो गया। अहरिव (= तृष्णा-क्षय) प्राप्त हो गया।

ब्रह्मचर्य या धन के बिना बुढ़ापे में चिन्ता ( महाधनी सेठ के पुत्र की कथा )

वाराणसी में एक महाधनी सेठ का पुत्र था। वह नाच-गाना के अतिरिक्त

और कुछ नहीं जानता था। उसकी स्त्री भी वैसी ही थी। कुछ दिनों के पश्चात् उनके माता-पिता का देहान्त हो गया और दोनों कुलों का धन एक जगह हो गया।

सेठ पुत्र राजा के पास गाने-वजाने जाया करता था। एक दिन मार्ग में श्रावियों ने देखकर सोचा "यदि यह सेठ-पुत्र शराव पीना सीख छेता, तो हम छोग इसके सहारे मजे में जो सकते।" दूसरे दिन से जब वह राजा के पास जाता या आता, तब उसे देखकर शरावी खूब तारीफ करते शराव पीना शुरू करते। उनकी इस दशा को देख, सेठ-पुत्र का भी मन उनकी ओर आकर्षित हुआ और वह भी थोड़ा-थोड़ा शराव मँगाकर पीना शुरू किया। धीरे-धीरे उसे शराव के विना रहना भी मुश्किछ होने छगा। अब वह सैकड़ों रुपये की शराव मँगाता, नाच-गाना करता और इनाम देता। ऐसे वह पानी की तरह धन को बहाकर थोड़े ही दिनों में थपना घर-द्वार भी वेचकर अर्कचन हो गया। भोजन आदि को भी मिछना कठिन देख, स्त्री के साथ भिक्षा माँग कर खाना प्रारम्भ किया।

जिस समय भगवान् ऋषिपतन मृगदाय में विहार कर रहे थे, उस समय एक दिन वह अपनी स्त्रों के साथ विहार में जाकर आमणेरों द्वारा फेंके जाते हुए जूठन को लेने आया। भगवान् उसे देखकर मुस्कराये। आयुष्मान् आनन्द ने भगवान् के मुस्कराने का कारण पूछा। भगवान् ने उसकी पूर्व दिशा को बतजते हुए—''आनन्द! यह न ता ब्रह्म वर्य का ही पालन किया और न जवानी में घन को ही व्यापार आदि में लगाया, अब बृद्धावस्था में घन तथा आमण्य दोनों से वंचित होकर सूखे हुए जलाशय में क्रोंच पक्षी की मौंति हो गया है।" कह कर इन गायाओं को कहा—

#### १५५-अचरित्वा ब्रह्मचरियं अलद्धा योब्बने धनं।

जिण्णकोश्चा'व झायन्ति खोणमच्छे'व परल ले ॥ १० ॥

ब्रह्म वर्यं का बिना पालन किये, जवानों में धन को बिना कमाये, (मनुष्य) मछलियों से क्षोण जलाशय में बढ़े कौंच पक्षो की भाँति (बृद्धावस्था में) चिन्ता को प्राप्त होते हैं। १५६-अचरित्वा त्रह्मचरियं अलद्धा योव्यने धनं । सेन्ति चापातिखित्ता'व पुराणानि अनुत्थुनं ॥ ११ ॥

ब्रह्मचर का बिना पालन किये, जवानी में बिना धन को कमाये, (मजुष्य युद्धावस्था में) धनुष से छोड़े गये वाण को भाँ ति अपनी पुरानी बातों को ही कह-कह कर चिन्तित होते सोते हैं।

# १२ — अत्तवग्गो अपने को सुरक्षित रखे (बोधिराजकुमार की कथा) १२, १

सुंसुमारिगरी के बोधिराजकुमार ने कोकनद नामक एक अवद्य प्रावाद को जनवाया। जब प्रावाद तैयार हो गया, तब उसने गृह-प्रवेश मङ्गल किया। उस समय शास्ता मेसकला वन में विहार कर रहे थे। उसने मङ्गल के दिन मिक्षु-संघ के साथ मोजन के लिये उन्हें निमन्त्रित किया।

बोधिराजकुमार को पुत्र-पुत्री न ये। वह यह सोचकर ऊपर प्रासाद की सीढ़ियों पर नये वलों को विल्ला दिया कि यदि मुझे पुत्र या पुत्री होगी, तो भगवान् इसके ऊपर से चलेंगे और यदि नहीं होगी, तो रुक जायेंगे। मोजन के समय जब भिक्षु संघ के साथ भगवान् ऊपरी प्रासाद पर चलने लगे, तब उन वलों को देखकर रुक गये। बोधिराजकुमार ने भगवान् को उन पर होकर चलने की प्रार्थना की, किन्तु भगवान् उन पर न चलकर आयुष्मान् आनन्द की ओर देखे। आयुष्मान् आनन्द ने भगवान् के न चलने के आकार को देखकर कहा—"राजकुमार! इन वलों को हटाओ, तथागत पिछली जनता पर अनुक्रमा करके इन वलों पर नहीं चलते हैं।" राजकुमार ने उन वलों को हटवा दिया।

जब मगवान् भिक्षु संघ के साथ भोजन कर लिये तब बोधिराजकुमार ने भगवान् को प्रणाम कर पृष्ठा— "भन्ते! मैं तीन बार आपकी शरण गया हूँ, माँ के पेट में रहते समय पहली बार मैं आपकी शरण गया था, कुछ सयाना होने पर दूसरी बार और जवान होने पर तीसरी बार, भन्ते! आपने क्यों नहीं मेरे बिछाये हुए वहाँ के ऊपर से पदार्पण किया ?"

"कुमार ! तूने जिस विचार से उसे विछाया था, वह पूर्ण होनेवाला नहीं है।" "क्या भन्ते ! इमें पुत्र या पुत्री न होगी ?"

"हाँ कुमार !"

"किस कारण से ?"

"पूर्व जन्म में स्त्री के साथ प्रमाद करने से। यदि तुम दोनों में से कोई भी अप्रमादी होता और किसी भी अवस्था में होता तो, उसके कारण उस अवस्था में पुत्र या पुत्री उत्पन्न होती, किन्तु तुम दोनों ने प्रमाद ही किया है। कुमार! अपने को प्रिय समझने वाले को तीनों अवस्थाओं में अप्रमाद के साथ अपने को सुरक्षित रखना चाहिये, ऐसा नहीं कर सकने पर एक अवस्था में भी सुरक्षित रखना ही चाहिये।" यह कह कर इस गाथा को कहा—

१५७-अत्तानं चे पियं अञ्जा रक्खेय्य तं सुरक्खितं।

तिण्णमञ्जतरं यामं पटिजग्गेय्य पण्डितो ॥ १ ॥ अपने को यदि प्रिय समझे, तो अपने का सुरक्षित रखे। पण्डित तीनों में से किसी एक पहरे में अवश्य जागरण करे।

पहले अपने को सम्हाले ( उपनन्द शाक्य-पुत्र को कथा ) १२,२

उपनन्द शाक्य-पुत्र धर्मोपदेश देने में दक्ष थे। उनके उपदेश को सुनकर बहुत से मिक्षु उन्हें चीवर आदि को दान कर धुताङ्ग प्रहण करते थे। वह एक

१ —यहाँ तीन अवस्थाओं में से एक अवस्था को 'पहर' कह कर शास्ता दिखा रहे हैं—अडकथा। समय वर्षावास के आने पर एक विहार में गये और यह जानकर कि वहाँ वर्षा-वास के अन्त में एक चीवर दान मिलता है, अपना जूता रखकर दूसरे विहार में चले गये। वहाँ भी दो चीवर मिलने की बात को जान लाठी रखकर तीसरे विहार में चले गये। वहाँ भी तीन चीवर मिलने की बात को जान पानी का बड़ा रखकर चौथे विहार में चले गये और चौथे विहार में चार चीवरों को मिलने की बात को जान कर वहां वर्षावास किये। वर्षावास के अन्त में सब विहारों में यह संदेश भेजा "मैंने अपना परिष्कार रखा था, मुझे भी वर्षावासिक मिलना चाहिये।" और चीवरों को मँगाकर रथ में भर कर प्रस्थान किये।

मार्ग में एक विहार के दो तरुण मिक्षु दो चीवर और एक कम्बल पाकर परस्पर बाँट न सकते हुए झगड़ रहे थे। वे वहाँ जाकर उन्हें एक-एक चीवर देकर कम्बल फैसला करने के नाते अपने लेकर चल दिये। उन मिक्षुओं को यह देखकर बड़ा पश्चात्ताप हुआ। वे भगवान् के पास जेतवन में आये और सब सुना दिये। भगवान् ने— "भिक्षुओ! यह अभी ही नहीं पहले भी तुम लोगों को पश्चात्ताप में डाला था।" इस प्रकार अतीत की कथा को कह कर उन तरुण मिक्षुओं को समझाकर उपनन्द की निन्दा करते हुए— "मिक्षुओ! दूसरे को उपदेश देने वाले को पहले अपने को ही उचित काम में लगाना चाहिये।" कह कर इस गाथा को कहा—

१५८ — अत्तानमेव पठमं पतिरूपे निवेसये।
अथञ्जमनुसासेय्य न किलिस्सेय्य पण्डितो।। २।।
पहले अपने को ही डचित (काम) में लगावे, बाद में दूसरे को डपदेश दे। इस तरह पण्डित क्लेश को न प्राप्त होगा।
अपना दमन ही कठिन है

( योगाभ्यासी तिस्स स्थविर की कंथा )

१२, ३

योगाभ्यासी तिस्स स्थविर शास्ता के पास कर्मस्थान ग्रहण कर पाँच सी मिक्षुओं को ले आरण्य में वर्षावास रहकर—"आवुसो ! तुम लोगों ने बुद्ध के

पास कर्मस्थान ग्रहण किया है, अप्रमाद के साथ अमण घर्म करो।" ऐसे शेष मिक्षुओं को उपदेश देकर अपने सो रहते थे। मिक्षु रात्रि के पहले पहर को विता कर जब सोने आते थे, तब वे उठ कर—"क्या सोने आ गये शिलाओं अमण घर्म करो।" कहते थे ऐसे ही विचले और पिछले पहर में भी। उनके साथ आये भिक्षु तिस्स स्थविर से परेशान होकर भन्नी प्रकार न सो सकने के कारण चित्त एकाग्र न कर सके। किसी को भी विशेष ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ।

वे लौटकर भगवान् के पास गये और प्रणाम कर एक ओर वैठ गये। परम काकणिक सर्वज्ञ तथागत के—''क्या भिक्षुओ! अप्रमाद के साथ तुम लोगों ने अमण-धर्म किया ?'' पूछने पर उस बात को बतलाये। भगवान् ने—''भिक्षुओ! वह इसी समय नहीं, पहले भी तुम लोगों का विध्न किया।'' ऐसे कुक्कुट-जातक को कह कर—''भिक्षुओ! दूसरे को उपदेश देने वाले को पहले अपना दमन करना चाहिये, ऐसा व्यक्ति उपदेश करते हुए सुदान्त होकर दमन करता है।" उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा—

१५९-- अत्तानश्चे तथा कियरा यथञ्जमनुसासती ।

सुदन्सो वत दम्मेथ अत्ता हि किर दुइमो ॥ ३ ॥

अपने को वैसा बनावे, जैसा दूसरे को अनुशासन करता है; (पहले) अपने को भली प्रकार दमन करके दूसरे का दमन करे, बस्तुतः अपने को करना (ही) कठिन है।

व्यक्ति अपना स्वामी आप है (कुमार कदयप स्थविर की माँ की कथा)

१२, ४
कुमार करवप स्थविर की माँ राजग्रह नगर में सेठ की पुत्री थी। वह
बचपन से ही प्रव्रजित होना चाहती हुई, माँ वाप से आज्ञा न पाने के कारण
न हो सकी। माँ-वाप ने उसका विवाह कर दिया। वह पतिग्रह ज्ञान कर
पति की सेवा करके उससे प्रव्रजित होने की आज्ञा माँगी। वह सह्छे उसे
मिक्षुणी-आअम ले गया, किन्तु न जानते हुए देवदत्त की पक्षवाली मिक्षुणियों के
पास प्रविजत कराया।

घर में रहते ही दोनों के संवास से उसे गर्भ रह गया या, किन्तु वह नहीं जानती थी। कुछ दिनों के बाद भिक्षुणियों ने उसके गर्भ को देख देवदत्त से कहा। देवदत्त ने—"यदि यह रही, तो हमारे पक्ष की निन्दा होगी।" सोच, उसे देवत वस्त्र पहनाकर आश्रम से निकाल देने को कहा। किन्तु 'उस तक्ष्ण भिक्षुणी ने "में भगवान् के शासन में प्रत्रजित हुई हूँ, न कि देवदत्त के। मुझे आप लोग तथागत के पास ले चलें।" कहा। जब वह तथागत के पास गई, तब उन्होंने उपालि स्थिवर को इसकी जाँच करने के लिए कहा। उपालि स्थिवर ने राजा प्रसेनजित्, विशाला और अनाथिपिण्डक स्थादि को बुलाकर सबके सामने थेरी को विशाला के सुपूर्व किया। विशाला ने एक पर्श लगवाकर उसे वहाँ ले जाकर सब देखकर निर्दोष बतलाया। पीछे उसी के गर्भ से कुमार कश्यप का जन्म हुआ। जिन्हें राजा प्रसेनजित् ने पाला।

कुमार करयप सयाने होकर प्रविज्ञत हो गये और विम्मक सुत्त के उपदेश से अहत्व पा लिए। उनकी माँ को बारह वर्ष उन्हें देखे विना हो गया था। एक दिन भिक्षाटन के समय वह करयप को देखकर पुत्रस्नेह से स्तन से दूष छोड़ती उनके पास आई और उन्हें पकड़ छी। स्थिवर ने सोचा—-'यिद मैं मधुर शब्दों में बात करूँगा, तो यह विनाश को प्राप्त हो जायेगी, कड़े शब्दों में हो बात करनी चाहिये।'' और कहा—''क्या करते घूम रही हो है स्नेहमात्र भी नहीं तोड़ सकती !'' उनकी बात को सुन माँ का पुत्र स्नेह जाता रहा और वह उसी दिन अहर्त्व पा छी।

एक समय धर्म-सभा में इनकी चर्चा चली। भगवान् ने आकर चर्चा चलने की बात को पूछ निग्रोघ जातक को कह — '' मिक्षुओ! चूँकि दूसरे को अपना स्वामी बनाने पर स्वर्ग या मार्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसलिए इयक्ति अपना स्वामी आप है, दूसरा क्या करेगा दे कुमार कश्यप की माँ स्वयं उद्योग करके अहंत्व पा ली।'' ऐसा उपदेश देते हुए इस गाया को कहा— १६०— अत्ता हि अत्तनो नाथों को हि नाथों परो सिया। अत्तना'व सुदन्तेन नाथं लमति दुल्लमं॥ ४॥

व्यक्ति अपना स्वामी आप है, अला दूसरा कोई उसका स्वामी क्या होगा ? अपने ही को अच्छी तरह दमन कर लेने से वह दुर्लभ स्वामी (= निर्वाण) को पाता है।

अपना पाप अपने को ही पीड़ित करता है ( महाकाल उपासक की कथा )

१२, ५

श्रावस्ती में महाकाल नामक एक लोतापन्न उपासक था। वह महीने में भाठ दिन उपोसथ रह सारी रात विहार में ही रहकर धर्म श्रवण करता था। एक रात एक घर में चोरों ने सेंध काटी और सामान लेकर भागना छल किया। गाँव वाले चोरों को देख उनका पीछा किये। सब चोर सामान फेंक कर भाग गये, उनमें से एक ने अपने लिये हुये सामान को पोखरी के किनारे फेंका था। उसी समय महाकाल उपासक रात भर विहार में रहकर सबेरे आते हुए उस पोखरी में उतर कर मुँह घो रहा था। गाँव के लोगों ने पोखरी के किनारे सामान और नीचे उपासक को देखकर उसे ही चोर समझ मार कर वहीं फेंक दिया। पीछे विहार के श्रामणेरों ने अपने उस उपासक को मरा हुआ देख भगवान से कहा — भगवान ने — "मिक्षुओ! यह उपासक पूर्व जन्म में एक की रूपवती खी पर मोहित होकर मृषा चोरी का दोष लगाकर मार डाला था, जिसके फल को इसने बहुत काल तक नरक में रहकर भोगा और विपाकावशेष से आज मारा गया। मिक्षुओ! महाजाल अपने पूर्व जन्म के किये पाप का फल पाया है। ऐसे इन प्राणियों का किया हुआ पाप कर्म ही इन्हें चारों अपायों में पीड़ित करता है।" कह कर इस गाथा को कहा—

१६१-अत्तना'व कतं पापं अत्तजं अत्तसम्भवं। अभिमन्थति दुम्मेधं विजरं'व'स्ममयं मणि॥ ५॥

अपने से जात, अपने से उत्पन्न, अपने से किया पाप (करने वाले) दुर्वुद्धि को पाषाणामय वज्रमणि की (चोट की) भाँ ति पीड़ित करता है।

#### दुराचारी शत्रु के इच्छातुरूप बनता है (देबदत्त को कथा) १२.६

भगवान् के वेणुवन में विद्वार करते समय एक दिन भिक्षुओं ने धर्म-सभा में देवदत्त के दुराचार की चर्चा की । भगवान् ने आकर उसे पूछ— "मिक्षुओ ! अत्यन्त दुराचारी व्यक्ति को उसके दुराचार से उत्पन्न हुई तृष्णा, वैसे ही नरक आदि में डाइती है जैसे कि माछवा को खता साखू के पेड़ को घेर कर तोड़ डाइती है।" कह कर इस गाथा को कहा—

१६२-यस्सच्चन्तदुस्सील्यं माछवा सोलमिवोततं। करोति सो तथत्तानं यथा'नं इच्छति दिसो ॥ ६॥

मालुवा लता से विष्ठित सालू के पेड़ की भाँति जिसका दुराचार फैला हुआ है; वह अपने को वैसा ही कर लेता है, जैसा कि उसके शत्रु चाहते हैं।

हितकर को करना दुष्कर है ( संघ में फूट डालने की कथा ) १२, ७

भगवान् के वेणुवन में विहार करते समय एक दिन देवदत्त ने आनन्द स्थिवर को भिक्षाटन करते हुए देखकर उनसे संघ मेद करने के अपने अभिप्राय को कहा। स्थिवर ने जाकर भगवान् को सुनाया—"भग्ते! आज मेरे भिक्षाटन करते समय देवदत्त ने कहा—"आनन्द। आज से लेकर में भगवान् और भिक्षु-संघ से अलग ही उपोसय तथा सांधिक-कर्म करूँगा। मन्ते! देवदत्त आज संघ में फूट डालेगा और उपोसय तथा सांधिक-कर्म करेगा।" ऐसा कहने पर भगवान् ने—"आनन्द! अपना अहितकर कर्म सुकर होता है किन्तु हितकर ही दुष्कर हाता है!" कहकर इस गाया को कहा—

१६३—सुकरानि असाधृनि अत्तनो अहितानि च। यं वे हितश्र साधुश्र तं वे परमदुक्तरं॥ ७॥ बुरो बातों का करना बड़ा आसान है जिनसे अपना ही अहित होता है, किन्तु) उसे करना बड़ा दुष्कर है जो अच्छा और हितकर है। शासन की निन्दा घातक है

(कालस्थविर की कथा) १२.८

श्रावस्ती की एक उपासिका काल स्थांवर को पुत्र की माँति मानती थी और सदा उनका आदर-सत्कार करने को तत्पर रहती थी। कालस्थविर यह सोचकर उसे मगवान् के पास उपदेश सुनने नहीं जाने देते थे कि वह भगवान् के उपदेश को सुनकर उन्हें पूर्ववत् नहीं मानेगी। पद्मोसियों द्वारा भगवान् के उपदेश को प्रशंसा को सुनकर उपासिका से नहीं रह गया। वह उपोसथ के दिन भगवान् के पास गई और उपदेश सुनने लगी। जब कालस्थविर को ज्ञात हुआ, तब वे जेतवन गए और उपासिका को उपदेश सुनते हुए देखकर भगवान् से कहे—''मन्ते! यह मूर्खा है, स्हम धर्मोपदेश नहीं जानती है, इसे गम्भीर धर्मोपदेश न देकर दान या शील सम्बन्धी उपदेश दीजिये।''

शास्ता ने कालस्यविर के विचारों को जान— "दुष्प्रज्ञ! तू अपनी बुरी घारणा के कारण बुदों के शासन की निन्दा करता है, अपने ही घात के लिए प्रयत्न करता है।" कह कर इस गाथा को कहा—

१६४—यो सासनं अरहतं अरियानं धम्मजीविनं । पटिकोसति दुम्मेधो दिद्विं निस्साय पापिकं । फलानि कहुकस्सेव अत्तधञ्जाय फल्लति ॥ ८॥

जो धर्मात्मा श्रष्ट अहतों के शासन की —अपनी पापमयो मिथ्या धारणा के कारण निन्दा करता है, वह अपनी ही बर्बादी करता है, जैसे बाँस का फूछ बाँस को ही नष्ट कर देता है।

गुद्धि-अगुद्धि अपने ही होती है (चूलकाल उपासक की कथा)

भगवान् के जेतवन में विद्वार करते समय महाकाल की भाँति चूल काल

डपासक भी गाँव के लोगों द्वारा पीटा गया, किन्तु पानी लानेवाली दािसयों द्वारा पहचानने पर बच गया। भिक्षुओं ने यह बात भगवान् से कही। भगवान् ने उनकी बात को सुन—''भिक्षुओं! चूलकाल पिनहारिनियों और अपने अकर्त्ता होने से बचा। ये प्राणी अपने पापकर्म करके नरक आदि में अपने ही से क्लेश पाते हैं और पुण्य करके स्वर्ग तथा निवाण को जाते हुए अपने ही से विशुद्ध होते हैं।" कह कर इस गाया को कहा—

१६५—अत्तना'व कतं पापं अत्तना संकिलिस्सित । अत्तना अकतं अत्तना'व विसुज्झति । सुद्धि असुद्धि पच्चतं नाञ्जो अञ्जं विसोधये ॥ ९ ॥

अपना किया हुआ पाप अपने को मिछन करता है। अपना न किया पाप अपने को शुद्ध करता है। शुद्ध और अशुद्ध अपने हो से होती है। दूसरा आदमी दूसरे का शुद्ध नहीं कर सकता।

पराये के लिए अपनी हानि न करे (अत्तद्व्य स्थिवर की कथा)

भगवान् ने जब यह कहा कि चार मास के पश्चात् मेरा परिनिर्वाण होगा, तब पृथक् जन भिक्षु बहुत चिन्तित हुए। अत्तदत्य स्थिवर भिक्षुओं का साथ छोड़कर अकेले ही प्रयत्न करने लगे कि भगवान् के रहते हो अहंत्व पा लूँ। भिक्षुओं ने उनके एकान्त में अकेले रहने की बात भगवान् से कहा। भगवान् ने उन्हें बुलाकर अकेले रहने का कारण पूछ, साधुकार दिया और—"भिक्षुओ! जिसे हम पर स्नेह है, उसे अत्तदत्य के समान होना चाहिये। गन्ध आदि से पुजा करते हुए कोई हमारी पूजा नहीं करता है, किन्तु धम के अनुसार आचरण करके ही हमारी पूजा करता है; इसल्ये दूसरों को भी अत्तदत्य के समान ही होना चाहिए।" कहकर इस गाथा को कहा—

१६६—अत्तदत्थं परत्थेन बहुनापि न हापये। अत्तदत्थमभिञ्जाय सदत्थ पसुतो सिया ॥ १० ॥ <u>च</u>म्सपद् १२०

पराये के बहुत हित के लिए भी अपने हित की हानि न करे। अपने अर्थ की बात को समझ कर अपने हो अर्थ के साधन में लग जाय।

## १३ — लोकवणो नीच धर्म का सेवन न करे (किसी दहर भिक्षु की कथा) १३, १

एक स्थिवर किसी एक दहर भिक्षु के साथ पातःकाल विशाला महोपासिका के घर जाकर थवागु पी, दहर भिक्षु को वहीं बैठा बाहर गये। उस समय विशाला के पुत्र की लड़की भिक्षुओं की सेवा टहल करती थी। वह दहर भिक्षु के लिए पानी छानती हुई पानी में पड़े हुए अपने मुल की छाया को देखकर हँसी। उसे हँसती हुई देख भिक्षु भी हँसा। इस पर लड़की ने— "कटे सिर वाला हँस रहा है।" कहा। तब भिक्षु ने उसे— "तू कटे सिर वाली है और तेरे माँ बाप भी कटे सिर वाले हैं।" कह कर आकोषन किया। वह रोती हुई विशाला के पास गई। विशाला से सब बात पूछ कर भिक्षु के पास आई और कही— "भन्ते! मत नाराज होवें, न यह कटे सिर, नख, कटे चीवर, अन्तर्वासक के बीच कटे कपाल को लेकर भिक्षाटन करने वाले आप के लिए दोष- युक्त है।"

"हाँ उपाधिके ! तुम मेरे कटे बाल आदि होने को जानती हो, क्या इसकी मुझे 'कटे सिर वाला' कह कर आक्रोषन करना चाहिये ?''

विशाला न तो दहर भिक्षु को छमझा सकी और न लड़की को ही। इसी बीच स्थावर आये और सब पूछ कर दहर भिक्षु को समझाये, किन्तु वह न माना। उसी क्षण शास्ता ने आकर 'यह क्या ?' पूछ सारी बात को जान भिक्षु को स्रोतापत्ति के उपनिश्रय वाला देख विशाला को—कहें 'क्या विशाले ! 'कटे सिर वाला' कहकर मेरे आवकों को लड़की द्वारा अक्रोषन करना चाहिए ?''

भिक्षु भगवान् को अपने पश्च में देखकर प्रसन्न हो 'भन्ते ! आप ही इस बात को भन्नी प्रकार जानते हैं।" कहा । तब भगवान् ने भिक्षु को अपने अनुकूल होने को जान—"काम-वासन के प्रति हँसना नीच-धर्म है, नीच धर्म का सेवन नहीं करना चाहिये और न तो प्रमाद के साथ रहना चाहिये।" कह कर इस गाथा को कहा—

१६७—हीनं धम्मं सेवेय्य, पमादेन न संबसे। मिच्छादिद्ठि न सेवेय्य न सिया लोकबहुनो ॥ १॥

नीच धर्म का सेवन न करे, प्रमाद से न रहे, मिथ्या धारणा में न पड़े, आवागमन का चक्र न वढ़ावे।

धर्मचारी सुखपूर्वक रहता है

( शुद्धोधन की कथा )

१३, २

जब भगवान् प्रथम बार किपछवस्तु गये थे, तब पहले दिन भगवान् के उपदेश को सुनकर किसी ने उन्हें भोजन के लिए निमान्त्रित नहीं किया। महाराज गुद्धोधन ने भी ''मेरा पुत्र दूसरे जगह कहाँ जायेगा, वह तो मेरे यहाँ आयेगा ही'' सोचकर निमंत्रित नहीं किया, किन्तु दूसरे दिन बीस हजार मिक्षुओं के लिये यवागु आदि तैयार कराके आसनों को विछवाया। भगवान् पूर्व के बुद्धों की माँति भिक्षु संघ के साथ भिक्षाटन के लिए निकले। राहुल्माता ने प्रासाद पर बैठे हुए भगवान् को भिक्षाटन करते देख महाराज से कहा — महाराज गुद्धोधन जल्दी-जल्दी भगवान् के पास गये और प्रणाम करके—''पुत्र! क्यों मुझे नाश कर रहे हो १ तुमने भिक्षाटन करके मुझे अत्यन्त लिजत किया। क्या यह उचित है कि इसी नगर में तुमने स्वण-पाडकी आदि से विचरण करके मिक्षाटन करना १ क्या मुझे लिजत कर रहे हो १'' कहा।

"महाराज! मैं आपको नहीं लिन्जित कर रहा हूँ, प्रत्युत अपने वंश की बात कर रहा हूँ।"

''क्या पुत्र ! भिक्षाटन करके जीना ही मेरे वंश में होता है ?''

"महाराज! यह आपका वंश नहीं है, यह मेरा वंश है। अनेक सहस्र बुद्ध भिक्षाटन करके ही जीवित रहे।" कह कर धर्मोपदेश देते हुए भगवान् ने इन गाथाओं को कहा—

१६८-- उत्तिट्ठे नप्पमज्जेय्य धम्मं सुचरितं चरे। धम्मचारी सुखं सेति अस्मि लोके परम्हि च ॥ २॥

चठे, प्रमाद न कर, सुचरित धर्म का आचरण करे। धर्मचारी (पुरुष) इस लोक और पन्लोक दोनों जगह सुखपूर्वक रहता है। १६९—धम्मं चरे सुचरितंन तं दुच्चरितं चरे।

धम्मचारी सुखं सेति अस्मि लोके परम्हि च । ३ ॥

सुचरित धर्म का आचरण करे, दुराचरण न करे। धर्मचारी इस लोक और परलोक दोनों जगह सुखपूर्वक रहता है।

यमराज नहीं देखता

(पाँच सौ विपश्यक भिक्षुओं को कथा ) १३. ३

भगवान् के जेतवन में विहार करते समय पाँच सी भिक्षु भगवान् के पास कमस्थान ग्रहण कर जंगल में जा उद्योग करते हुए कुछ भी विशेषता को न पा पुनः भगवान् के पास कमस्थान को ठीक से ग्रहण करने के लिए आने लगे। आते समय मरीचिका कमस्थान की भावना करते हुए ही आये। जेतवन में पहुँचने पर उसी समय वर्षा हुई। वे बरामदे में खड़े होकर पानी के उठकर फूटते हुए बुलबुलों को देखकर—''यह भी श्रारीर उत्पन्न होकर नाश होने के अनुसार बुलबुला के सहश ही है। ऐसे आलम्बन ग्रहण किये। श्रास्ता ने गन्वकुटी में बैठे हुए ही उन भिक्षुओं को देखकर उनके साथ बात करते अवभास व्यास कर इस गाथा को कहा—

१७० — यथा बुब्बुलकं पस्से यथा पस्से मरीचिकं। एवं लोकं अवेक्खन्तं मच्चुराजा न पस्सति॥ ४॥ जो इस लोक को बुलबुले की तरह और मरीचिका की तरह देखे उस देसे देखनेवाले को यमराज नहीं देखता।

### ज्ञानी को आसक्ति नहीं

( अभयराजकुमार की कथा )

अभय राजकुमार के सीमान्त प्रदेश में होते हुए उपद्रव को शान्त करके आने पर महाराज विश्विधार ने प्रसन्न होकर उसे एक नर्तकी और एक सप्ताह के लिए राज्य दिया वह सप्ताह भर भवन के बाहर नहीं निकडा । आठवें दिन नदी में स्नान कर सन्तित महामान्य की तरह उद्यान में गया । वहाँ उसकी नर्तकी सन्तित महामान्य की नर्तकी की तरह मर गई । तब वह अत्यन्त दुः खित हो वेणुवन में भगवान् के पास जाकर—"भन्ते ! मेरे शोक को शान्त की जिये । कहा । शास्ता ने उसे समझा—"कुमार ! इस स्त्री के मरने पर तेरे बहाये हुए आँस का इस अनादि संसार में प्रमाण नहीं है।" कहकर उस धर्मोपदेश से शोक को कम हुआ जान—"कुमार मत शोक करो, यह मूर्खों के फँसने का स्थान है।" कह कर इस गाया को कहा—

१७१—एथ पस्सथिमं लोकं चित्त राजरथूपमं।
यत्थ बाला विसीद्दित नितथ सङ्गो विजानतं॥ ५॥
आओ, चित्रित राज-पथ के समान इस लोक को देखो, जिसमें
मूख फँस जाते हैं, किन्तु ज्ञानी पुरुषों को आसक्ति नहीं होती।

जो पीछे प्रमाद नहीं करता (सम्मुञ्जित स्थिवर की कथा) १३, ५

शास्ता के जेतवन में विहार करते समय सम्मुखनि नामक एक स्थविर प्रातः या सार्यं न जानकर सदा झाड़ू लगाया करते थे। एक दिन उन्हें रेवत स्थविर ने उपदेश दिया—"आवुस! मिक्षु को सदा झाड़ू देते ही नहीं विचरना चाहिए। प्रातःकाल ही झाड़ू देकर भिक्षाटन कर भोजनोपरान्त

रात्रि स्थान या दिन के स्थान में बैठ कर बत्तिस आकारों का पाठ करके शरीर के क्षय-व्यय को देखते हुए सार्यकाल को उठकर झाड़ू देना चाहिये। सदा आहू न देकर अपने लिए भी अवकाश करना चाहिये।" वे रेवत स्थिवर के उपदेश का सुनकर वैसा आचरण करते हुए थोड़े ही दिनों में अर्हत्व पा लिये। अब घीरे-घीर ।वहार के बहुत से स्थान गन्दे होने लगे। एक दिन भिक्षुओं ने पूछा—आबुस, समुखनि स्थिवर! अमुक-अमुक स्थान गन्दा हो गये हैं, क्यों नहीं झाड़ते हो १"

"भन्ते ! मैंने प्रमाद के समय में ऐसा किया, अब अप्रमादा हो गया हूँ।"
भिक्षुओं ने उन की इस बात को सुनकर मगवान् से कहा—"भन्ते ! यह
स्थांवर अहत्व पाने की बात करते हैं।" तब मगवान् ने—"हाँ, भिक्षुआ!
मेरा पुत्र पहले प्रमाद के समय झाड़ देते विचरण किया, किन्तु अब मागे
फल के सुख से समय न्यतीत कर झाड़ नहीं लगाता है।" कह कर इस
गाथा की कहा—

१७२—यो च पुब्बे पमजित्वा पच्छा सो नप्पमजिति। सो'मं लोक पभासेति अन्मा ग्रुत्तो'व चिन्दिमा ॥ ६॥ जो पहले प्रमाद करके पोछे प्रमाद नहीं करता, वह इस लोक को मेष से ग्रुक्त चन्द्रमा की भाँति प्रकाशित करता है। लोक को प्रकाशित करता है

> ( अङ्गुलिमाल स्थांवर की कथा ) १३, ६

भगवान् के जेतवन में रहते समय अँगुलिमाल स्थिवर के परिनिर्वाण हो जाने पर एक दिन भिक्षुओं में चर्चा चली—"आवुसो ! अँगुलिमाल मर कर कहाँ उत्पन्न हुए !" उसी समय मगवान् ने आकर भिक्षुओं की परस्पर चलती हुई चर्चा के विषय में प्छकर — "भिक्षुओ ! मेरा पुत्र परिनिर्दत्त हो गया।" कहा।

''भन्ते ! इतने मनुष्यों को मारकर परिनिर्शृत हुए !''

''हाँ भिक्षुओ ! वह पहले एक कल्याण-मित्र को न पाकर इतना पाप किया, किन्तु पीछे कल्याण-मित्र का सहारा पाकर अप्रमत्त हो गया । इसलिए वह पाप-कर्म पुष्य से देंक गया ।'' भगवान् ने यह कहकर इस गाया को कहा— १७३—यस्स पापं कतं कस्मं कुसलेन पिथीयती ।

सो'म लोकं पमासेति अब्भा मुत्तो'व चन्दिमा ॥ ७॥

जिसका किया पाप-कर्म उसके पुण्य से ढँक जाता है, वह इस छोक को सेघ से युक्त चन्द्रमा की भाँति प्रकाशित करता है।

यह लोक अन्धे के समान है

(पेशकार कन्या को कथा) १३, ७

शास्ता आल्बी के अगालव चैत्य नामक विद्वार में विद्वर रहे थे। उस समय आल्बी के एक पेशकार (=बुलाहा) की सोल्ह वर्ष की कन्या तथागत के उपदेश को सुनकर तीन वर्ष से मरण-स्मृति की भावना करती थी।

एक दिन ग्राम-वासियों ने भिक्षु संघ के साथ भगवान् को भोजन दान दिया। भोजनोपरान्त जब भगवान् अनुमोदन करने जा रहे थे, तब वह पेशकार की कन्या स्त से वेष्ठित तसरों को लेकर पेशकार-शाला जा रही थी। उसने भगवान् को उपदेश करने के लिए बैठा देख तसर की टोकरी को एक ओर रखकर भगवान् के पास आकर प्रसन्न-चित्त से प्रणाम किया। भगवान् ने प्रशा—"कुमारिके! कहाँ से आ रही हो १"

"भन्ते ! नहीं जानती हूँ ।"

"कहाँ जाओगी ?"

"भन्ते ! नहीं जानती हूँ।"

"क्या नहीं जानती हो ?"

"भन्ते ! जानती हूँ ।"

''जानती हो ?"

"भन्ते ! नहीं जानती हूँ ।"

भगवान् के साथ इस प्रकार मनमाना बात करते समय देखकर ग्रामवासी उस पर नाराज हुए। किन्तु भगवान् ने उन्हें समझा कर पुनः पूछा— "कुमारिके! कहाँ से आ रही हो?" पूछने पर क्यों नहीं जानती हूँ, कह रही है?"

"भन्ते ! पेशकार के घर से मेरे आने को आप जानते ही हैं, किन्तु मैं कहाँ से मर कर यहाँ उत्पन्न हुई हूँ—नहीं जानती हूँ, इस लिए मैंने नहीं जानती हूँ—कहाँ है।" भगवान् ने उसे साधुकार दिया। वह अभ्य प्रक्तों का भी उत्तर क्रमशः इस प्रकार दी—"मैं यह नहीं जानती कि मरकर कहाँ आऊँगी।"

"में यह जानती हूँ कि मुझे मरना है।"

"मैं यह नहीं जानती हूँ कि किस समय महँगी।"

भगवान् ने चारों प्रश्नोत्तरों के पश्चात् उसे साधुकार देकर परिषद् की आमिन्त्रित किया—"इतने तुम लोग इसकी कही हुई बात को नहीं जानते, केवल नाराज ही होते हो, जिन्हें प्रज्ञा-चक्षु नहीं है, वे अन्धे ही हैं, किन्तु जिन्हें प्रज्ञा-चक्षु है, वे ही चक्षुमान् हैं।" कह कर इस गाथा को कहा—

१७४-अन्धभूतो अयं लोको तनुकेत्थ विपस्सति ।

सकुन्तो जालग्रुत्तो'व अप्पो सग्गाय गच्छित ॥ ८॥ यह लोक अन्धे के सदश है, यहाँ देखने वाले थोड़े ही हैं, जाल से

मुक्त पक्षी को भाँति विरले ही स्वर्ग का जाते हैं।

पण्डित निर्वाण को जाते हैं

( तीस भिक्षुओं की कथा ) १३, ८

शास्ता के जेतवन में विहार करते समय एक दिन तीस दिशा वासी भिक्षु भगवान् के पास गये। आनन्द स्थविर उन भिक्षुओं को भगवान् से बातचीत करते हुए देख भीतर न जाकर बाहर खड़े रहे। वे भिक्षु भगवान् के उपदेश को सुनकर अर्हत्व पा आकाश-मार्ग से उड़कर चले गये। आनन्द स्थविर उन भिक्षुओं के निकलने की राह देखते-देखते जब ऊब गये, तब भीतर गये और उन्हें न देखकर भगवान् से छा—"भन्ते ! यहाँ तीस भिक्षु आये थे, वे कहाँ हैं १''

"आनन्द ! वे चले गये।"

"भन्ते ! किस मार्ग से ?"

"आनन्द! आकाश से।"

"क्या भन्ते ! वे श्लीणास्तव थे ?"

"हाँ आनन्द ! मेरे पास धर्म सुनकर अर्हत्व पा लिये ।"

उस समय आकाश में हंस उद्घ रहे थे। शास्ता ने—"आनन्द! जिसने चारों ऋदिपादों की भावना की है, वह हंसों के समान आकाश से जाता है।" कह कर इस गाथा को कहा—

### १७५—हंसादिच्चपथे यन्ति आकासे यन्ति इद्धिया। नीयन्ति धीरा लोकम्हा जेत्वा मारं सवाहिनिं॥९॥

हंस मूर्य-पथ (= आकाश ) में जाते हैं, ऋद्धि से योगी भी आकाश में गमन करते हैं। पण्डित पुरुष सेना-सहित मार को पराजित कर लोक से (निर्वाण को ) चले जाते हैं।

#### सूठे को कोई पाप अकरणीय नहीं (चिक्रमाणविका की कथा)

23, 4

तथागत और मिक्षु-संघ के उत्पन्न लाभ-सत्कार और यश को तैर्थिक नहीं देख सकते थे। उन्होंने एक दिन आपस में परामर्श किया कि चिश्चमाणिकका द्वारा बुद्ध की अकीर्ति फैलायें। उन्होंने माणिवका को समझा-बुझाकर इस कार्य के लिये नियुक्त किया।

चिश्रमाणिवका प्रतिदिन सन्ध्या को जेतवन की ओर जाती थी और पास के तैथिकों के आश्रम में रहकर भोर के समय ही उठकर जेतवन से आने का आकार दिखलाती हुई आती थी। लोगों के छने पर "मैं रात में अमण गीतम के पास गन्ध कुटी में रही हूँ, कहती थी। इस प्रकार जब नव दस महीने बीत गये तब वह एक दिन सन्ध्या को अपने पेट पर लकड़ी बाँघ, लाल वस्त्र पहन, उदास मुँह गिर्मणा के आकार से जेतबन गई। उस समय भगवान् परिषद् के बीच बैठे घमोंपदेश कर रहे थे। वह घम-सभा में जाकर तथागत के सामने खड़ी हो— "महाश्रमण! आप तो महा जनसमूह के लिये घमोंपदेश कर रहे हैं, आपकी वाणी बड़ी ही मधुर है, किन्तु में आपके कारण गिर्मणी हो गई, न तो मेरे प्रसूति-घर का आप प्रबन्ध करते हैं और न घी-तेल आदि का ही। यदि आप नहीं कर सकते हैं तो अपने सेवकों में से कोशलराज, अनाथपिण्डक या विशाखा- किसी को कहिये कि वे मेरा प्रबन्ध करें। आप केवल अभिरमण करना ही जानते हैं, गर्भ-का परिहार नहीं जानते हैं ' गूथ को उठाकर चन्द्र-मण्डल पर फेंकने के समान परिषद् के बीच तथागत का आक्रोशन की। तथागत ने घमोंपदेश को रोक कर— 'भिग्नी! तेरे कहे हुए के सत्य-असत्य होने को मैं और तू ही जानते हैं' कहा।

''हाँ अमण ? आप के और मेरे जानने योग्य बात को कौन नहीं जानते हैं ?"

उस समय इन्द्र का आसन गमं जान पड़ा। वह चिक्कमाणिवका के इस कृत्य को देख तुरत चार देवताओं के साथ आया। देवता चूहे का वेष घारण कर एक ही साथ उसके पेट के ऊपर की बँधी हुई रस्सी को काट दिये। वायु ने वस्त्र को उड़ा दिया और वह बँधी हुई लकड़ी चिक्कमाणिवका के पैर पर गिरी, चिससे उसके अगले पैर कट गये। लोगों ने "छिः छिः तथागत का यह निन्दा कर रही है" कहकर उसे मार-पीट कर बाहर निकाला। वह तथागत के नेत्रों से ओझल होते ही पृथ्वी में घँस गई और अवीचि महानरक का वास पाई।

दूसरे दिन धर्म-समा में उसकी चर्चा चली। मगवान ने आकर पूछ, उसे जान "भिक्षुओं! न केवल इसी समय यह मेरी झूठी निन्दा करके विनाश को प्राप्त हुई, पहले भी इसने झूठी निन्दा की ही थी।" कहकर

महापदुम जातक को कहा और उपदेश देते हुए—"भिक्षुओ ! जिन्होंने एक-धर्म—सत्यवादिता को त्यागकर मृषावादिता को अपना लिया है, उन परलोक की चिन्ता का त्यागे पुरुषों के लिए कोई भी पाप कर्म अकरणीय नहीं है" कह कर इस गाथा को कहा—

१७६—एकं धम्मं अतीतस्स मुसावादिस्स जन्तुनो । वितिण्णपरलोकस्स नित्थ पापं अकारियं ॥ १० ॥

एक धर्म (सत्य) का अतिक्रमण कर जो झूठ बोलता है उस परलोक की चिन्ता से रहित पुरुष के लिए कोई पाप ऐसा नहीं रह जाता जो वह न कर सके।

कंज्स देवलोक नहीं जाते ( असद्दर्ग दान की कथा ) १३, १०

एक समय भगवान् चारिका करके पाँच सौ भिक्षुओं के साथ जेतवन आये। राजा विहार में आकर भगवान् को मोजन के लिए निमंत्रित किया। वह भोजन तैयार कराया, तब नगर-वासियों को कहला मेजा कि 'वे आयें और उसके दान देने की विधि को देखें।' नगरवासी उसके दान को देखकर भगवान् को निमंत्रित कर राजा से भी बढ़कर दान दिये और राजा को बुलाकर दिखलाये। राजा ने फिर नगरवासियों से बढ़कर दान देने का प्रयत्न किया, किन्तु नगरवासियों ने पुनः ऐसा दान दिया कि राजा का दान उनके सामने तुच्छ-सा हो गया। इससे उसे बड़ी चिन्ता हुई। जब उसे कोई भी ऐसा उपाय नहीं दिखाई दिया कि नगरवासियों के दान से बढ़िया दान देकर जीत जाय, तब पलंग पर जाकर सो रहा। मिल्लका ने राजा को सोये हुए देख आकर कारण पूछा और सब जान लेने के पश्चात् कहा— "महाराज! आप न घबरायें भगवान् को निमंत्रित करके प्रत्येक मिक्षु के पीछे एक-एक हाथी खड़ा करें जो, श्वेत छत्र के साथ हों। एक-एक श्वित्य कन्यायें प्रति दो मिक्षुओं को पंखा झलें तथा अन्य बीच में रखी हुई नौका में गन्ध पीसकर डालें एवं कमल पुष्पों को पंखा झलें तथा अन्य बीच में रखी हुई नौका में गन्ध पीसकर डालें एवं कमल पुष्पों को पंखा अन्य वीच में रखी हुई नौका में गन्ध पीसकर डालें एवं कमल पुष्पों को

सुवासित करें, इस प्रकार आप का दान असदश होगा, नगरवासी ऐसा नहीं कर सकेंगे। राजा ने वैसा ही किया।

उस दिन भोजनीपरान्त भगवान् ने विनयपूर्वक दानानुमोदन नहीं किया, क्योंकि राज के काल नामक अमात्य के मन में ऐसे विचार उत्पन्न हुए — "अहो, राजकुल को परिहानि हो रही है। एक दिन में ही चौदह करोड़ धन का व्यय हुआ। ये भिक्षु इस दान को खाकर सोयेंगे और राजकुल नष्ट हो रहा है।" दूसरे शुक्ल नामक अमात्य के मन में ऐसे विचार उत्पन्न हुए — "अहो, राजा का दान, विना राजा के कोई भी ऐसा दान नहीं दे सकता है, किन्तु सभी तस्त्रों के लिए पुण्य-प्राप्ति नहीं दी गई है, किर भी में अनुमोदन करता हूँ।"

भगवान् ने देखा कि यदि अनुमोदन विस्तारपूर्वक करूँगा, तो एक को स्रोतापात्त-फल की प्राप्ति होगी और दूसरे का विर सात दुकहों में फट जायेगा। अतः एक गाथा से ही अनुमोदन कर विहार चले गये। राजा को बड़ा दुःख हुआ कि ऐसे असहश दान देने पर भी भगवान ने विस्तारपूर्वक अनुमादन नहीं किया। वह पीछे विहार में आया और इसका कारण पूछा। भगवान् ने सब कह सुनाया। राजा ने उसे सुनकर उसी समय काल को बुलवा कर राष्ट्र से निर्वासित कर दिया और शुक्ल को सप्ताह भर के लिए राज्य सौंपकर दान देने के लिये कहा।

"भन्ते ! देखिये, मेरे ऐसे दिये हुए दान पर मूर्ख काल प्रहार किया !"
राजा ने कहा ।

''हाँ, महाराज ! मूर्ख दूसरे के दान के प्रति अप्रसन्न होकर दुर्गति का प्राप्त होते हैं, किन्तु पण्डित दूसरे के दान का भी अनुमोदन करके स्वर्ग को प्राप्त करते हैं।'' कहकर भगवान् ने इस गाथा को कहा—

१७६—न वे कदरिया देवलोकं वजन्ति

बाला हवे नप्पसंसन्ति दानं।

धीरो च दानं अनुमोदमानो

तेनेव सो होति सुखी परतथ।। ११।।

कंज्स देवलोक नहीं जाते, मूर्खंदान की प्रशंसा नहीं करते; पण्डित दान अनुमोदन कर, उसी (कम) से परलोक में सुखी होता है। स्रोतापत्ति-फल श्रेष्ठ है

> (अनाथिपण्डिक के पुत्र काल की कथा) १३, ११

अनाथिपिण्डिक को काल नामक एक पुत्र था। वह भगवान् के पास धर्म अवण के लिए नहीं जाता था। अनाथिपिण्डिक ने उसे सौ कार्षापण देने का प्रलोभन देकर धर्म अवण के लिए जेतवन मेजा। काल जेतवन जाकर रातमर सोकर दूसरे दिन सबेरे घर आया और जब तक सौ कार्षापण नहीं लिया तब तक भोजन नहीं किया। पुनः दूसरे दिन अनाथिपिण्डिक ने—"पुत्र! इजार कार्षापण दूँगा, आज धर्म अमण के लिए जाकर कुछ याद कर आओ।" काल विहार में जाकर भगवान् के सामने बैठ कर धर्म अवण करते हुए स्नातापित्त कल को प्राप्त कर लिया। तीसरे दिन वह भगवान् के साथ ही घर आया। आज उसकी मुखाकृति दूसरी ही यो। भोजनोपरान्त अनाथिपिण्डिक ने हजार कार्षापणों की पोटरी दिखाई, किन्तु वह नहीं लेना चाहा। तब उसने भगवान् से कहा—"भन्ते! पहले दिन यह बिना कार्षापण लिये भोजन तक नहीं किया और आज कार्षापण देने पर भी नहीं लेता है।"

शास्ता ने—"हाँ, श्रेष्ठी! आब तुम्हारे पुत्र के लिए चक्रवर्ती की सम्पत्ति से भी और देवलोक तथा ब्रह्मलोक की सम्पत्तियों से भी खोतापत्ति-फल ही श्रेष्ठ है।" कहकर इस गाया को कहा—

१७८-पथव्या एकरज्जेन सग्गस्स गमनेन वा। सब्बलोकाधिपच्चेन सोतापत्तिफलं वरं॥ १२॥ सारो पृथ्वो का अकेला राजा होने से या स्वर्ग के गमन से अथवा

सारे लोक का स्वामी हो जाने से भी स्रोतापत्ति-फल श्रेष्ठ है।

# १४--- बुद्धवग्गो

किस पद से बुद्ध जायेंगे ? ( मार-कन्याओं की कथा )

१४, १

[ भगवान ने मागन्दिय ब्राह्मण को इस उपदेश को दिया था, किन्तु सर्व प्रथम वोधि-वृक्ष के नीचे उन्होंने मार की कन्याओं को इसे सुनाया था।]

बुद्धत्व प्राप्त करने के पूर्व जब भगवान् बोधि-वृक्ष के नीचे यह प्रतिज्ञा करके बैठे थे "चाहे मेरा चमड़ा, नमें, हक्षुी ही क्यों न शेष रह जायँ, चाहे शरीर, मांस, रक्त क्यों न सूख जाये, किन्तु बिना सम्वक् सम्बोधि को प्राप्त किये इस आसन को नहीं छोड़ूँगा।" तब मार भगवान् को पछाड़ने के लिये आया और जब वह स्वयं हार गया, तब अपनी तीन कन्याओं को मेजा। मार-कन्यायें नाना प्रकार के प्रयत्न कर भगवान् को अपने वश में करना चाहीं। पहले तो भगवान् ने उन पर ध्यान नहीं दिया, किन्तु पीछे—"हटो, क्या देखकर इतना प्रयत्न कर रही हो, क्या राग-रहितों के सामने ऐसा करना उचित है ? तथागत का तो राग आदि प्रहीण है, किस कारण से उन्हें. तुम लोग अपने वश में करोगी।" कहकर इन गायाओं को कहा—

१७९-- यस्स जितं नावजीयति

जितमस्स नो याति कोचि लोके।

तं बुद्धमनन्तगोचरं अपदं केन पदेन नेस्सथ ॥ १ ॥

जिसका जीता बेजीता नहीं किया जा सकता, जिसके जीते राग, द्वेष, मोह फिर) नहीं छौटते; उस अनन्तगोचर (= अनन्त को देखने बाछे) अ-पद बुद्ध को किस पद से छे जाआगी?

१८०-यस्स जालिनी विसत्तिका

तण्हा नित्थ कुहिश्चि नेतवे। तं बुद्धमनन्तगोचरं अपदं केन पदेन नेस्सथ।। २॥ जिसकी जाल फैलाने वाली विष-स्पी तृष्णा कहीं भी ले जाने योग्य नहीं रही, उस अनन्तगोचर अ-पद बुद्ध को किस पद से ले जाओगी ?

बुद्धों को देवता भी चाहते हैं (यमक प्रातिहार्य की कथा)

₹8. ₹

भगवान् आषाद् की पूर्णिमा को आवस्ती में गण्डाम्र वृक्ष के नीचे यमक प्रातिहार्य करके तावतिंख-भवन में पाण्डु कम्बल शिलासन पर तीन मास वर्षावास किये और अभिधम-पिटक का उपदेश दिये।

महाप्वारणा के दिन महाब्रह्मा, इन्द्र आदि द्वारा छत्र घारण किये हुए भगवान् शंकास्य नगर में तावितिस्भवन से मणिमय सोपान से उतरे। उस समय देवता और मनुष्यों का जो सिक्षपात हुआ या वह संख्यातीत था। देवता मनुष्यों को देखते ये और मनुष्य देवताओं को। भगवान् की शोमा छः वण की रिक्षमयों के साथ अकथनीय थी। जब भगवान् शकास्य नगर के द्वार पर उतरे तब सारिपुत्र शास्ता को बन्दना कर, चूँकि सारिपुत्र द्वारा इस प्रकार की बुद्ध-श्री नहीं देखी गई थी, अतः 'न तो इससे पूर्व मैंने देखा ही या और न सुना था कि शास्ता तावितिस्भवन से मणिमय सोपान से उतरे।" आदि कहकर अपना सन्तोष प्रकट करते हुए "भन्ते! सभी देवता और मनुष्य आपको चाहते हैं।" कहे। तब शास्ता ने—'सारिपुत्र! ऐसे गुणों से युक्त बुद्ध देवता और मनुष्यों को प्रिय होते ही हैं।' कह कर धर्म का उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा—

## १८१-ये ज्ञानपसुता धीरा नेक्खम्मूपसमे रता। देवापि तेसं पिहयन्ति सम्बुद्धानं सतीमतं॥ ३॥

जो धीर ध्यान में लगे, परम शान्त निर्वाण में रत हैं, उन स्मृतिमान् बुद्धों को देवता भी चाहते हैं।

#### मनुष्य-जन्म पाना कठिन है ( एरकपत्त सागराज की कथा ) १४, ३

एक समय भगवान् वाराणसी में सात शिरीष चृक्षों के नीचे विहार कर रहे थे। उस समय एरकपत्त नामक नागराज शोतापत्त उत्तर माणवक के साथ भगवान् के पास आया और वन्दना कर रोते हुए खड़ा हो गया। तक शास्ता ने उससे पूछा—"यह क्या महाराज ?"

'भन्ते ! मैंने कश्यप भगवान् का आवक होकर बीस हजार वर्षों तक अमण-धर्म किया। वह भी अमण धर्म मेरा निस्तार नहीं कर सका। केवल एरक के पत्ते की तोड़ने मात्र से अहेतुक प्रतिसन्धि की ग्रहण कर पेट से ही हानि को प्राप्त होने वाले स्थान पर उत्पन्न हुआ हूँ। एक बुद्धान्तर मनुष्यत्व नहीं प्राप्त कर सका, न सद्धमं-अवण किया, और न तो आप सहश बुद्ध का दर्शन हो पाया।"

शास्ता ने उसकी बात सुन—"महाराज! मनुष्य का जन्म पाना कठिन ही है, वैसे ही सद्धर्म का अमण और बुद्धों का उत्पन्न होना। ये बड़ी कठिनाई से प्राप्त होते हैं।" कह कर धर्मोंपदेश देते हुए इस गाथा को कहा—

# १८२-किच्छो मनुस्सपटिलामो किच्छ मच्चान जीवितं।

किच्छं सद्धस्मसवणं किच्छो युद्धानं उप्पादो । ४ ॥ मनुष्य का जन्म पाना कठिन है, मनुष्य का जीवित रहना कठिन है, सद्धमं का अवण करना कठिन है और बुद्धों का उत्पन्न होना कठिन है।

#### बुद्धों की शिक्षा (आनन्द स्थविर के उपोसथ-प्रदन्को कथा) १४, ४

भगवान् के जेतवन में विहार करते समय आनन्द स्थविर ने एक दिन ऐसा विचार किया—"शास्ता ने सातों बुदों के माता, पिता और आयु के परिच्छेद आदि को बतलाया, किन्तु उपोसय को नहीं बतलाया। क्या उनका भी यही उपोसय था या दूसरा १''

उन्होंने सन्ध्या को भगवान् के पास जाकर इस बात को कहा। शान्ता ने उन चुढ़ों के काल-भेद को बतलाकर ''उपदेश करने की गाथायें यही है' कह, सभी चुढ़ों के एक ही उपोसथ को प्रकट करते हुए इन गाथाओं को कहा—

१८३-सन्वपापस्स अकरणं कु सलस्स उपसम्पदा ।

सचित्तपरियादपनं एतं बुद्धान सासनं ॥ ५ ॥ सारे पापों का न करना, पुण्यों का संचय करना, अपने चित्त को परिशुद्ध करना—यह बुद्धों की शिक्षा है।

१८४-खन्ती परमं त्या तितिकखा निब्बानं परमं वदन्ति बुद्धा।

नहि पव्वजितो परूपवाती समणो होति परं विहेठयन्तो ॥

सहन शोखता और क्षमा-शोखता परम तप है, बुद्ध छोग निर्वाण को परम पद बतखाते हैं। दूसरों का पता घात करने वाला और सताने वाला प्रज्ञजित अमण नहीं होता।

१८५-अनुपवादो अनुपवातो पातिमोक्खे च संवरो । मत्तञ्जुता च भत्तरिंम पन्तञ्च सयनासनं । अधिचित्ते च आयोगो एतं बुद्धान सासनं ॥ ७ ॥

निन्दा न करना, घात न करना, प्रातिमोक्ष में संयम रखना, भोजन में मात्रा जानना, एकान्तवास, चित्त को योग में लगाना—यह बुद्धों की शिक्षा है।

काम-भोग दुख:द हैं ( उदास भिक्षु की कथा ) १४, ५

एक दहर भिक्षु का पिता मरते समय उसे देखना चाहते हुए भी नहीं देख पाया क्योंकि वह भिक्षु दूसरे स्थान पर चला गया था। पिता उसका नाम लेते हुए रोकर अपने छोटे पुत्र के हाथ में दहर मिक्षु के चीवर आदि के लिए सी कार्षापण देकर मर गया। पीछे कुछ दिनों के बाद वह दहर मिक्षु आवस्ती आया। उसके छोटे भाई ने रोकर सारा समाचार कहते हुए उन कार्षापणों को दिया, किन्तु मिक्षु ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया।

कुछ सताहों के बाद भिक्षु ने सोचा—''हमें घर-घर जाकर भिक्षा माँग कर जीने से अच्छा है कि उन सो कार्षांपणों से ही जीवन-यापन करूँ" वह चीवर छोड़ कर ग्रहस्थ होने का संकल्प कर लिया। उसे भिक्षु-जीवन से उदास हुआ जान तरुण आमणेरों ने भगवान् से कहा। भगवान् ने उस भिक्षु को बुलाकर मन्घातु जातक कह—''भिक्षु! इतने कार्षांपणों से क्या होगा श इससे तेरी तृष्णा नहीं तृत होगी। उपदेश देते हुए इन दो गाथाओं को कहा—

१८६-न कहापणवस्सेन तिचि कामेसु विज्जति। अप्पसादा दुखा कामा इति विञ्जाय पण्डितो। ८॥ १८७-अपि दिव्वेसु कामेतु रति सो नाधिगच्छति। तण्डवस्वयरतो हाति सम्मासम्बद्धसावको॥ ९॥

यदि कर्षापणों (= रूपयों ) की वर्षा हो, तो आ मनुष्य की कामों (= भोगों ) से तृप्ति नहीं हो सकती । सभी काम (= भोग ) अल्प-स्वाद और दुःखद हैं, ऐसा जानकर पण्डित देवलोक के भोगों में भी रित नहीं करता; और सम्यक् सम्बुद्ध का श्रावक तृष्णा को नाज्ञ करने में लगता है।

#### उत्तम शरण

(अगिदत्त ब्राह्मण की कथा ) १४, ६

कोशल नरेश प्रसेनिक्त के पिता का अग्गिदत्त नामक ब्राह्मण पुरोहित था। जब कोशल नरेश के पिता का देहान्त हो गया, तब वह कोशल नरेश के सत्कार-सम्मान करने पर भी घर-बार छोड़ कर परिव्राजक बन गया। उसकी कीर्ति चारों ओर फैली हुई थी, अतः थोड़े ही दिनों में दस हजार परिव्राजकों से चिर गया। वह अंग, मगध, काशी, कोशल आदि राष्ट्रों में घूम कर उपदेश देता था— "पर्वत की शरण जाओ, वन की शरण जाओ, बगीचों की शरण जाओं, बुक्ष की शरण जाओ, ऐसे सारे दुःखों से छुटकारा पा सकोगे।"

एक बार वह अपने शिष्यों सहित श्रावस्ती के पास बालुका राशि पर विहार कर रहा था। भगवान् ने मौद्गल्यायन को—"मौद्गल्यायन! आओ, अग्गिदच को उपदेश करो, मैं भी आऊँगा।" कहकर मेजा।

जिस स्थान पर अगिवत्त रहता था, वहीं पास की बालुका-राशि में एक नागराज रहता था। मीद्गल्यायन अगिवत्त के पास जाकर एक रात की पणशाला में रहने के लिए आजा माँगे, किन्तु वह नहीं दिया। तब अगिवत्त के मना करने पर भी उस बालुका-राशि पर गये, जहाँ कि नागराज रहता था। नागराज उन्हें आते हुए देख को जित हो धुँधुआया, मीद्गल्यायन भी धुँधुआये, पीछे वह प्रख्वलित हो उठा, मीद्गल्यायन भी प्रख्वलित हुए। अन्त में नागराज हार कर उनके ऊपर फण करके रात भर उन्हें शीत से बचाया।

परिव्राजकों ने इस दृश्य को देखकर समझा कि मौद्गल्यायन मर गये होंगे, किन्तु प्रातःकाल उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, जब उन्होंने देखा कि नागराज के फण के नीचे वह बैठे हैं। वे उनके पास जाकर प्रशंसा करते घर कर खड़े हो गये। उसी समय भगवान् भी आये। स्थिवर ने उठकर प्रणाम किया। तब परिव्राजकों ने कहा—''क्या वह तुमसे भी बड़े हैं ?''

"यह भगवान् मेरे शास्ता हैं. मैं इनका आवक हूँ।"

भगवान् वाछका-राशि के ऊपर बैठ गये। परिव्राजक—"यह अभी श्रावक का आनुभाव है, इसका आनुभाव कैसा होगा!" कह कर हाथ जोड़ शास्ता की स्तुति किये। शास्ता ने अग्गिदत्त को आमन्त्रित करके कहा—"अग्गिदत्त! त् श्रावकी को उपदेश देते समय क्या कहते हां!" अग्गिदत्त ने पर्वत आदि की शरण जाने को कह सुनाया।" तब शास्ता ने—"अग्गिदत्त! इन शरणों को जाने वाला व्यक्ति सब दुःखों से नहीं छुटकारा पाता है, किन्तु बुद्ध, धर्म और संघ की शरण जाने वाला सब दुःखों से छुटकारा पाता है।" कह कर इन गाथाओं को कहा— १८८—बहुं वे सरणं यन्ति पब्बतानि वनानि च। आरामरुक्खचेत्यानि मनुस्सा भयतिक्षता ॥१०॥ १८९—नेतं खो सरणं खेमं नेतं सरणग्रुचमं। नेतं सरणमागम्म सब्बदुक्खा पग्रुच्चित ॥११॥

मनुष्य अय के मारे पर्वंत, वन, आराम ( = उद्यान ), युक्ष, चैत्य ( = चौरा ) आदि को देवता मान उनकी शरण में जाते हैं, किन्तु ये शरण मंगळदायक नहीं, ये शरण उत्तम नहीं, क्योंकि इन शरणों में जाकर सब दु:खों से छुटकारा नहीं मिळता।

१९०-यो च बुद्धः धम्मश्च सङ्घः सरणं गतो।

चत्तारि अरियसच्चानि सम्मप्पञ्जाय पस्सति ॥ १२ ॥

१:१—दुक्खं दुक्खसमुजादं दुक्खस्स च अतिक्रमं। अरियश्रहङ्गिकं मग्गं दुक्ख्पसमगामिनं॥१३॥

१९२-एतं खा सरणं खेमं एत सरणमुत्तमं। एतं सरणमागम्म सन्बदुक्खा पमुच्चति।। १४॥

जो बुद्ध, धर्म और संघ की शरण गया, जिसने चार आर्य सत्यों का—दुःख, दुःख को उत्पत्ति, दुःख से मुक्ति और मुक्तिगामी आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग—सम्यक् प्रज्ञा से देख ित्या है, यही रक्षादायक शरण है, यही उत्तम शरण है। इसी शरण को प्राप्त कर सभी दुःखों से मुक्त हो जाता है।

उत्तम पुरुष सर्वत्र नहीं उत्पन्न होता ( आनन्द म्थविर के पूछे प्रदन की कथा ) १४, ७

आनन्द स्यविर एक दिन भगवान् के पास जाकर पूछा—'भन्ते! आप ने उत्तम इस्ति और उत्तम अश्व के उत्पत्ति-स्थान को वतलाया है, किन्द्र उत्तम पुरुष के उत्पत्ति-स्थान को नहीं बतलाया है, वे कहाँ उत्पन्न होते हैं रू" शास्ता ने—"आनन्द! उत्तम पुरुष सर्वत्र नहीं उत्पन्न होता है। वह तीन सौ योजन सीधे और नव सौ योजन घेरे वाले मध्यम-देश में ही उत्पन्न होता है और वह उत्पन्न होते हुए भी महाधनवान् क्षत्रिय या ब्राह्मण कुल में ही उत्पन्न होता है।" कह कर इस गाथा को कहा—

१९३—दुल्लभो पुरिसाजञ्जो न सो सब्बत्थ जायति । यत्य सो जायती धीरो तं कुलं सुखमेधती ॥ १५ ॥ उत्तम-पुरुष दुर्लभ है, वह सबँब उत्पन्न नहीं होता, वह धीर (पुरुष जहाँ उत्पन्न हाता है, उक्ष कुल में सुख को वृद्धि होती है।

संघ में एकता मुखदायक है (बहुत से भिक्षुओं की कथा) १४.८

जेतवन विहार में एक दिन बहुत से भिक्षु बैठे बात कर रहे थे कि इस संसार में कीन-सा सुख है ! किसी ने कहा—राज्य-सुख के समान दूसरा सुख नहीं है, किसी ने काम-सुख की ही प्रशंसा की। मगवान ने उस समय आकर भिक्षुओं की इस चर्चा को सुन—''भिक्षुओं! क्या कह रहे हो ! यह सारा सुख दु:खमय है, इस संसार में बुद्धोत्पाद, धर्म-अवण, संघ में एकता और एकता सुक्त हो तप करना ही सुखदायक है।'' कहकर इस गाथा को कहा—

१९४-मुखो बुद्धानं उप्पादो सुखा सद्धम्मदेसना ।
सुखा संघस्स सामग्गी समग्गानं तपो सुखो ॥ १६ ॥
सुखदायक है बुद्धों का जन्म, सुखदायक है सद्धमं का उपदेश, संघ
में एकता सुखदायक है और सुखदायक है एकतायुक्त हो तप करना।

बुद्धों की पूजा के पुण्य का परिणाम नहीं (कइयप बुद्ध के सुवर्ण-चैत्य की कथा)

एक समय भगवान् आवस्ती वे वाराणासी को जाते हुए मार्ग में तोदेश्य

प्राम के पास महामिक्षु संघ से घिरे हुए एक देवस्थान पर पहुँचे । सुगत ने वहाँ बैठकर पास ही खेती के काम करते हुए एक ब्राह्मण को आनन्द-द्वारा सुख्वाया । ब्राह्मण भगवान् के पास आ देवस्थान को प्रणाम कर खड़ा हो गया । शास्ता ने—''ब्राह्मण ! क्या जानकर प्रणाम किये हो ?"

"हम लोगों की परम्परा से आया हुआ चैत्य-स्थान है।"

''ब्राह्मण ! तूने इस स्थान को प्रणाम करते हुए अच्छा किया है।"

मिक्षुओं ने भगवान् की इस बात को सुनकर उस स्थान के महत्व को पूछा। भगवान् ने घटिकार सूत्र का उपदेश करके कश्यप बुद्ध के योजन भर के सुवर्ण-चैत्य को ऋदिबल से दिखला—"पूजनीयों की पूजा करनी युक्त है।" कह महापरिनिर्वाण सूत्र में आये हुए चार स्तूपाई को प्रकाशित कर उपदेश देते हुए इन गाथाओं को कहा—

१९५—पूजारहे पूजयतो बुद्धे यदि व सावके । पपञ्चसमतिककन्ते तिण्णसोकपरिदवे ॥ १७ ॥

१९६—ते तादिसे पूजयतो निब्युते अक्कतोभये। न सक्का पुञ्जं संखातुं इमेत्तस्यि केनचि॥ १८॥

पूजनीय बुद्धों, अथवा ( उनके ) श्रावकों—जो संसार को अति-क्रमण कर गये हैं, जो शोक, अयको पारकर गये हैं—की पूजा के ( या ) उन ऐसे मुक्त और निर्भय ( पुरुषों ) की पूजा के पुण्य का परिणाम "इतना है"—यह किसो से भी नहीं कहा जा सकता है।

I work of the part of the second

## १५——सुखवग्गी हम अवेरी होकर सुखी हैं ( जाति-कलह के उपशमन की कथा )

24. 2

शाक्य और कोलिय राज्यों के बीच रोहिणी नामक नदी के पानी को रोक कर दोनों जनपदवासी खेत की सिंचाई करते थे। एक बार ज्येष्ठ-मास में फसल के खुलने को देखकर दोनों जनपदवासी शाक्य और कोलियों के नौकर अपने-अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए रोहिणी नदी पर आये। दोनों ही पहले अपने खेतों को सींचना चाहते थे, अतः दोनों में झगड़ा हो चला। यह समाचार उनके मालिक शाक्य और कोलियों को मिला। वे सेना के साथ तैयार हो युद्ध करने के लिए निकल पड़े।

शास्ता प्रातःकाल महाकषणा समापत्ति में लोक को देखते हुए शाक्य और कोलियों के इस कार्य को देखे और उसी समय आकाश मार्ग से जा रोहिणी नदी के बीच आकाश में पालथी लगाकर बैठ गये। शाक्य और कोलियों ने भगवान् को देख हथियार फेंक वन्दना की। भगवान् ने—''महाराज र यह कीन सा झगड़ा है ?'' पूछा।

''भन्ते ! इम लोग नहीं जानते हैं ?''

"कौन जानता है ?"

''सेनापति जानता है।"

सेनापित ने उपराजा को बतलाया। इसी प्रकार पूछते हुए नौकरों से जानकर ''भन्ते! पानी के कारण।'' कहे।

"महाराज ! पानी का क्या मूल्य है ?"

"अल्प-मात्र भन्ते !"

"महाराज! क्षत्रियों का क्या मूल्य है ?"

"भन्ते ! क्षत्रिय अमूल्य हैं।"

"तो तुम लोगों को यह युक्ति नहीं है जो कि पानी के कारण अमूल्य क्षत्रियों का नाश करने जा रहे हो।"

यह सुनकर वे चुप हो गये। तब शास्ता ने उन्हें सम्बोधित करके—
"महाराज दें क्यों ऐसा कर रहे हो दें आज मेरे न होने पर छोहू की नदी बहती।
तुम छोगों ने अयुक्त किया। तुम छोग पाँच बैरों के साथ बैर-युक्त होकर विहर
रहे हो, किन्तु मैं बैर रहित विहरता हूँ, तुम छोग क्छेश से पीड़ित हुए विहरते
हो, किन्तु मैं उससे रहित हूँ।" कहकर इन गाथाओं को कहा—

१९७--सुसुखं वत ! जीवाम वेरिनेसु अवेरिनो ।
वेरिनेसु मजुस्सेसु विहराम अवेरिनो ॥ १ ॥
१९८--सुसुखं वत ! जीवाम आतुरेसु अनातुरा ।
आतुरेसु मजुस्सेसु विहराम अनातुरा ॥ २ ॥
१९९--सुसुखं वत ! जीवाम उस्सुकेसु अनुस्सुका ।
उस्सुकेसु मजुस्सेसु विहरान अनुस्सुका ॥ ३ ॥

्रवैरियों में अवैरो हा, अहा ! हम सुखपूर्वं क जीवन बिता रहे हैं, वैरी मनुष्यों के बीच अवैरी हो कर हम विहार करते हैं।

पीड़ित मनुष्यों में पोड़ा रहित हो, अहा ! हम सुखपूर्वंक जीवन बिता रहे हैं;पीड़ित मनुष्यों के बोच पोड़ा रहित हो कर हम विहार करते हैं। आसक्त मनुष्यों में अनासक्त हो, अहो ! हम सुखपूर्वंक जीवन बिता रहे हैं, आसक्त मनुष्यों के बीच अनासक्त हो कर हम विहार करते हैं।

> हम अकिंचन सुखी हैं (मार की कथा) १५,२

एक दिन भगवान् पञ्चशाला नामक ब्राह्मणों के गाँव में भिक्षाटन के लिए गये। भार ने पहले ही ब्राप्त-त्रांसियों में आवेश कर ऐसा किया कि भगवान को किसी ने कल्छी मात्र भी भिक्षा न दी। जब भगवान् खाली पात्र गाँव से बाहर आने लगे, तब मार आया और कहा—''क्या अमण! कुछ भिक्षा पाये हो ?''

"पापी ! क्या तूने ऐसा किया कि भिक्षा न मिले ?"

"तो अन्ते ! फिर प्रवेश करें ।" मार ने यह सोचकर कहा कि यदि फिर गाँव में जायेंगे, तो सभी के शरीर में आवेश कर इनके आगे ताली बजाकर हँस्गा । उसी समय नगर की पाँच सो कन्यायें स्नान करके नदी से लौटती हुई, भगवान को देख वन्दना कर एक ओर खड़ी हो गईं । फिर मार ने भगवान से कहा—"अन्ते ! भिश्वा न मिड़ने से आप को भूख स्तायेंगी।" शास्ता ने— "पाणी! आज हम कुछ नहीं पाकर भी आभास्वर लोक के ब्रह्माओं की भाँति प्रीति-सुख से ही वितायेंगे।" कह कर इस गाथा को कहा—

२००—मुसुखं वत ! जीवाम येसं नो नित्थ किञ्चिनं । पीतिभक्खा भविस्साम देवा आभस्सरा यथा ॥ ४ ॥

जिन हम लोगों के पास कुछ नहीं, अहो ! वह हम कितना सुख से जीवन विता रहे हैं। हम आभास्वर के देवताओं की माँति प्रीति भक्ष्य (=प्रीति हो भोजन है जिनका होंगे।

जय-पराजय को छोड़ सुख से सोता है (कोशलराज के पराजय की कथा)

कोशल नरेश प्रसेनिजत् काशी के लिए अजातशत्रु से युद्ध करने में तीन बार हार गया। वह तीसरी बार सोचा— "में दुग्धमुख लड़के को भी हरा न सका, ऐसे मेरे जीने से क्या १" वह खाना पीना छोड़ कर विछावन पर लेट रहा। मिक्षुओं ने इस बात को भगवान् से कहा। भगवान् ने— "मिक्षुओ ! व्यक्ति जीतते हुए वैर को उत्पन्न करता है, किन्तु हारा हुआ दुःख के साथ सोता ही है।" कह कर इस गाथा को कहा—

२०१--जयं वेरं पसवित दुक्खं सेति पराजितो । उपसन्तो सुखं सेति हित्वा जयपराजयं ॥ ५ ॥ विजय वैर को उत्पन्न करती है, पराजित (पुरुष) दुःख की नींद् साता है; (किन्तु राग आदि दोष जिसके) ज्ञान्त हैं, वह पुरुष जयः और पराजय को छोड़ सुख की नींद सोता है।

> निर्वाण से बढ़कर अन्य सुख नहीं (किसी कुछ कन्या को कथा) १५, ४

आवस्ती की एक कुछकन्या का विवाह हुआ। उसके माँ-वाप विवाह के दिन भिक्षु संघ के साथ धाम्ता को निमन्त्रित किये। मगवान् भिक्षु-संघ के साथ जाकर विछे हुए आसन पर बैठे। कुछ-कन्या भिक्षुओं के छिए पानी छानती हुई इघर-उधर विचार रही थी। उसका पित उसे देखकर नाना प्रकार के काम सम्बन्धी विचार करता हुआ रागागिन से जल रहा था। वह भगवान् तथा भिक्षु संघ की और ध्यान न देकर बधू को ही पकड़ना चाहता था। शास्ता ने उसकी इस प्रचृत्ति को जानकर ऐसा किया कि वह वधू को न देख सके।

जब यह बधू को नहीं देखा तब भगवान की ओर देखता हुआ खड़ा हो गया। भगवान ने उसे वैसे खड़ा होकर देखते हुए—"कुमार! रागाग्नि के समान दूसरा कोई अग्नि नहीं है, न देष के समान मल, या पञ्चस्कन्ध को दोने के दु:ख के सहश दु:ख, अथवा निर्वाण सुख के समान सुख ही।" कह कर इस गाया को कहा—

२०२—नित्थ रागसमो अग्नि नित्थ दोससमो किल । नित्थ खन्धसमा दुक्खा नित्थ सन्तिपरं सुखं ॥ ६ ॥

राग के समान अग्नि नहीं, द्वेष के समान मल नहीं, (पञ्च—) स्कन्ध के समान दुःख नहीं, निर्वाण (= शान्ति) से बढ़कर सुख नहीं।

१—ह्नप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान—यह पञ्चस्कन्छ है।

#### भृख सबसे बड़ा रोग है (किसी उपासक की कथा) १५,५

एक समय भगवान् पाँच सी भिक्षुओं के साथ आख्वी नगर गये । आख्वी नगर-वासियों ने शास्ता को भोजन के किए आमन्त्रित किया।

उस दिन आलवी नगर का एक निर्धन उपासक भगवान् के आगमन को सुनकर धर्म-अवण के लिए मन किया, किन्तु प्रातः ही उसका एक बैल कहीं चला गया। वह बैल को खोजकर धर्म-अमण के लिए मगवान् के पास जाने का विचार कर सबेरे बिना खाये-पीये ही धर से बैल खोजने निकल पड़ा। बैल को खोजते हुए दोपहर हो गया। दोपहर में बैल को पा, लाकर अन्य बैलों में कर भगवान् के पास जा बन्दना कर एक ओर खड़ा हो गया। शास्ता ने सेवा-टहल करने वाले पुरुष से भोजन मँगा कर उसे दिलाया। वह उपासक वहीं बैठकर भर पेट भोजन किया। उसके भोजन कर लेने के बाद भगवान् ने उपदेश दिया। वह भगवान् के उपदेश को सुनकर स्रोतापित्त-फल को प्राप्त हुआ। भगवान् ने अनुमोदन कर आसन से उठ कर प्रस्थान किया। नगरवासा भी भगवान् को प्रणाम कर रक गये।

भिक्षु शास्ता के साथ जाते हुए कहने लगे—"आवुसो! शास्ता के कार्य को देखो, आज वे एक पुरुष को देखते ही मोजन दिल्लाये।" भगवान ने उनकी बात सुन—"हाँ, भिक्षुओ! वह अत्यन्त भूखा था, प्रातः से ही बैठ को खोजते हुए जंगल में विचरण किया। 'भूख से पीड़ित होने से धर्म को नहीं समझ सकता' अतः मैंने मोजन दिलाया। भिक्षुओ! भूख के रोग के समान दूसरा कोई रोग नहीं।" कह कर इस गाथा को कहा—

२०३—जिधच्छा परमा रोगा, सङ्खारा परमा दुखा।

एवं जत्वा यथाभूतं निव्वानं परमं सुखं ॥ ७ ॥ भूख सबसे बड़ा रोग है, संस्कार सबसे बड़े दुःख हैं, ऐसे यथाथें ( रूप से ) जानकर निर्वाण सबसे बड़ा सुख है ।

## निरोगिता परम लाभ है ( प्रवेनजित कोशल की कथा )

१५, ह

प्रसेनिकत कोशल एक द्रोण चावल का भात और उसके अनुसार व्यक्तन खाता था। एक दिन जब वह भोजन के बाद भगवान् के पास उपदेश सुनने गया, तब एक ओर बैठ कर झँपने लगा। भगवान् ने—"महाराज! क्या बिना आराम किये ही आये हो ?" पूछा।

"हाँ, भन्ते ! भोजन के बाद से महादु:ख हो रहा है।"

तव शास्ता ने एक गाथा को बताया, जिसे प्रसेनजित का आग्नेय सुदर्शन याद कर लिया। जिस समय प्रसेनजित मोजन करता था, उस समय सुदर्शन उस गाथा को सुनाता था। इस प्रकार थोड़े ही दिनों में प्रसेनजित कम खाने लगा और उसमें स्फूर्ति तथा बल भी आ गया। वह एक दिन भगवान के पास आ प्रणाम कर कहा—"भन्ते! धव मुझे शारीरिक सुख हो गया। विचार कुमारी के साथ सुदर्शन का विवाह कर दिया, इससे भी मुझे सुख ही हुआ। कुशराज-कालीन खोयी हुई मणि भी मिल गई—यह भी सुख की ही बात है। आप के आवकों के साथ विश्वास करने के लिए आप की शांति-कन्या को लाया हूँ—यह भी सुखदायक ही है।" भगवान ने इसे सुन—"महाराज! निरोग होना परम लाभ है। सन्तोष के समान घन, विश्वास के समान शांति और निर्वाण के समान सुख अन्य नहीं है।" कहकर इस गाया को कहा—

## २०४-आरोम्यपरमा लाभा सन्तुही परमं धनं। विस्सासपरमा ञाती निब्बानं परमं सुखं॥८॥

निरोग होना परम लाभ है, सन्तोष परम धन है, विश्वास सबसे बड़ा बन्धु है, निर्वाण सबसे बड़ा सुख है।

# उपशम के रसपान से निडर होता है

(तिस्स स्थविर की कथा)

#### १५, ७

बन भगवान् वैशाली में विहार करते हुए— "भिक्षुओ! आज है चार मास के बाद परिनिन्नत होऊँगा।" कहे, तब शास्ता के पास रहने वाले सात है भिक्षुओं को भय उत्पन्न हो आया। अहत् भिक्षुओं को धर्म-संवेग हुआ। पृथक् जन् भिक्षु आँस् नहीं रोक सके। भिक्षु झुण्ड-झुण्ड हो "क्या करेंगे?" सोचते हुए विचरण करते थे।

एक तिश्व स्थिवर नामक भिक्षु—"शास्ता चार मास के बाद परिनिर्द्रत होंगे और मैं अभी अ-वीतराग हूँ, शास्ता के रहते हुए ही मुझे अहत्व पा लेना चाहिये" सोचकर चारों ईर्थ्यापयों में अकेले ही विहरने लगे। भिक्षुओं से बातचीत नहीं करते थे। 'आवुस! क्यों ऐसा कर रहे हो?' पूछने पर भी नहीं बोलते थे। भिक्षुओं ने इस बात को भगवान् से कहा। मगवान् ने तिस्य स्थिवर को बुलवा कर वैसा करने का कारण पूछा। तिस्य स्थिवर ने सब बताया। तब शास्ता ने—ितस्य स्थिवर को साधुकार दे—"भिक्षुओं! जो मुझ पर स्नेह रखता है, उसे तिस्स के समान ही होना चाहिये। गन्ध-माला आदि से पूजा करने वाले भी मेरी पूजा नहीं करते, धर्म के अनुसार आचरण करने वाले ही मुझे पूजते हैं।" कह कर इस गाथा को कहा—

### २०५—पविवेकरसं पीत्वा रसं उपसमस्स च। निद्दो होति निष्पापो धम्मपीतिरसं पिवं।। ९।।

एकान्त-चिन्तन के रस तथा उपशम (= शान्ति) के रस को पीकर (पुरुष), निढर होता है और धर्म का प्रेमरस पान कर निष्पाप होता है।

# आर्यों का दर्शन सुन्दर है ( शक देवराजकी कथा ) १५,८

भायु-संस्कार को त्यागने के पश्चात् बेछवन ग्राम में विहार करते हुए भगवान् को रक्त-साव का रोग हुआ। उस समय भगवान् को रोगी जान देवराज शक तावर्तिस भवन को छोड़कर जब तक भगवान् अच्छे नहीं हुए तब तक सेवा-टहल करता रहा। वह शास्ता के पेशाब-पाखाना के बर्तन को गन्ध से भरे बर्तन के समान सिर पर ले जाता था।

जन मगनान अच्छे हो गये और शक चला गया, तन भिक्षुओं ने आपस में उसके कार्य की चर्चा की। भगनान ने उसे सुन—"भिक्षुओ! जो शक मुझ पर स्नेह करता है, उसके लिये आक्चर्य नहीं। वह मेरे ही सहारे बृद्ध-शकतन को त्याग कर तरुण शक हुआ। जिस समय वह मृत्यु से भयभीत इन्द्रशाल गुहा में आया था और मुझसे प्रक्त पूछा था, उसी समय वह तरुण-शक होने के साथ स्रोतापित-फल को भी प्राप्त किया था। इस प्रकार में उसका बहुत उपकारक हूँ। भिक्षुओ! आयों का दर्शन भी सुखदायक है, उनके साथ एक स्थान पर रहना भी सुखकर है, किन्तु मूर्खों के साथ सब दु:ख ही है।" कह कर इन गाथाओं को कहा—

२०६—साधु दस्तनमरियानं सिन्नवासो सदा सुखो ।
अदस्तनेन वालानं निच्चमेव सुखी सिया ॥१०॥
आयों का दर्शन सुन्दर है, उनके साथ निवास सदा सुखदायक
होता है, मूढ़ों के दर्शन होने से मनुष्य सदा सुखी रहता है।
२०७—बालसंगतिचारी हि दीघमद्धानं सोचिति।
दुक्खो वालेहि संवासो अमित्तेन सब्बदा।
धीरो च सुखसंवासो जातीनं समागमो ॥ ११॥

मृदों को संगति में रहने वाला दीर्घंकाल तक शोक करता है, मृदों का सहवास शत्रु की तरह सदा दुःखदायक होता है। बन्धुओं के समागम की भाँति धीरों का सहवास सुखद होता है।

२०८ — तस्माहि: —

धीरश्च पञ्चञ्च बहुसुतं च धारय्हसीलं वतान्तमरियं । तं तादिसं सप्पुरिसं सुमेधं भजेथ नक्खत्तपथं'व चन्दिमा ॥ १२ ॥

इसलिये-

वैसे धोर, ज्ञानी, बहुश्रुत, शीलवान् , व्रतसम्पन्न, आर्यं तथा बुद्धि-सान् पुरुष का अनुगमन उसी भाँति करे, जैसे चन्द्रमा नक्षत्र-पथ का।

# १६--पियवग्गो

#### प्रिय न बनाओ

( तीन भिक्षुओं की कथा ) १६, १

शावस्ती के एक कुछ में माँ-वाप को इकलौता पुत्र था। वह एक दिन घर में निमंत्रित भिक्षुओं के उपदेश को सुन प्रवित्त होने के लिए माँ-वाप से आज्ञा माँगा, किन्तु वे आज्ञा नहीं दिये, तब वह एक दिन पाखाना होने के बहाने घर से भाग कर विहार में जा भिक्षुओं के पास प्रवित्त हो गया। उसका पिता पुत्र को घर में न देख खोजता हुआ विहार में गया तथा उसे प्रवित्त हुआ देख, रो-गाकर स्वयं भी प्रवित्त हो गया। जब उसकी पत्नी को इनके प्रवित्त होने की बात ज्ञात हुई, तब वह भी भिक्षुणियों के पास जाकर प्रवित्त हो गई।

वे तीनों प्रव्रज्ञित होकर श्रमण-धर्म नहीं करते थे। रात में भी, दिन में भी एक पास बैठकर गप्प मारा करते थे। भिक्षु और भिक्षुणियाँ उनसे परेशान हो गई थीं। एक दिन भिक्षुओं ने इस बात को भगवान् से वहा। भगवान् ने—''क्या सचमुच तुम लोग ऐसा करते हो ?'' पूछकर—''सचमुच भन्ते! कहने पर—''क्यों ऐसा कहते हो, यह प्रव्रज्ञितों का योग नहीं है।'' कहा।

"भन्ते ! इम छोग अछग नहीं हो सकते हैं।"

"प्रविचत होने के समय से ऐसा कहना युक्त नहीं है, प्रियों का अ-दर्शन और अप्रियों का दर्शन दुःखकर है, इसलिए प्राणियों या वस्तुओं में से किसी को प्रिय या अप्रिय नहीं करना चाहिये। कह कर भगवान् ने इन गायाओं को कहा —

२०९-अयोगे युद्धमत्तानं योगस्मिश्च अयोजनं । अत्थं हित्वा पियग्गाही पिहेतत्तानुयोगिनं ॥ १ ॥ बुरे कमें में लगा हुआ, अच्छे कमें में न लगने वाला तथा परामर्थं को छोड़ संसार के आकर्षण में लगने वाला पुरुष उस पुरुष की स्पृहा करे, जो आत्म-उन्नति में लग्न है।

२१०-मा पियेहि समागञ्छि अप्पियेहि कुदाचनं । पियानं अदस्सनं दुक्खं अप्पियानञ्च दस्सनं ॥ २ ॥

प्रियों का संग न करे और न कभी अप्रियों का । प्रियों का न देखना दुःखद है और अप्रियों का देखना।

२११—तस्मा पियं न कयिराथ पियापायो हि पापको । गन्था तेसं न त्रिञ्जन्ति येसं नित्थ पियापियं ॥ ३ ॥ इसिल्ये प्रिय न बनावे । प्रिय से वियोग बुरा होता है । उन्हें कोई बन्धन नहीं है जिन्हें न तो प्रिय है न अप्रिय ।

> प्रिय से शोक और भय होते हैं (किसी कुटुम्बी की कथा) १६, २

आवस्ती के एक कुटुन्विक का पुत्र मर गया। वह पुत्र की मृत्यु से बढ़ा दुःखी हुआ। नित्य प्रति क्मशान में जाकर रोता था। पुत्र-शोक से दृदय को नहीं सम्भाल सकता था। एक दिन भगवान् दोपहर के मोजन के पश्चात् एक भिक्षु के साथ उसके घर गये। कुटुन्विक ने आदरपूर्वक भगवान् को घर में बिछे आसन पर बैठा कर प्रणाम किया। शास्ता ने "उपासक! क्यों शोक कर रहे हो है" पूछा। "भन्ते! पुत्र-शोक से शोकित हो रहा हूँ।"

तत्र भगवान् ने उरगजातक को कह कर—"उपासक! मेरा प्रिय पुत्र मर गया—ऐसी चिन्ता न करो। मरण-स्वभाव वाला ही मरा है, नष्ट होने के स्वभाव वाला ही नष्ट हुआ है। उपासक! प्रिय के कारण ही शोक या भय उत्पन्न होता है।" ऐसे उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा— २१२—पियतो जायते सोको पियतो जायते भयं। पियतो विष्यमुत्तस्स नित्थ सोको कुतो भयं॥ ४॥ प्रिय से शोक उत्पन्न होता है, प्रिय से भय उत्पन्न होता है, प्रिय से मुक्त को शोक नहीं, फिर भय कहाँ से ?

प्रेम से शोक और भय होते हैं

(विशाखा की कया) १६,३

विश्वाखा महा-उपासिका की नातिनी दन्तकुमारी मर गई। वह उसके शोक से ब्याकुळ मगवान् के पास गई। भगवान् ने पूळा—

"क्यों विशाखें । तुम दुःखी, दुर्मना, रोती हुई आई है १"

"भन्ते ! व्रत-सम्पन्ना मेरी नातिनी दन्तकुमारी अन उठ गई !"

"विशाखे ! श्रावस्ती में कितने व्यक्ति हैं ?"

"भन्ते ! आप ही ने सात करोड़ बतलाया है।"

"क्या विशाखे ! यदि इतने लोग तुझे दन्तकुमारी के समान हों, तो उन्हें चाहेगी ?"

"हाँ, मन्ते !"

"कितने लोग प्रतिदिन आवस्ती में मरते हैं ?"

"बहुत से भन्ते !"

"ऐसा होने पर क्या तुम रातों दिन रोती चिछाती हुई धूमेगी न ?"

"भन्ते ? बस करें, अब में समझ गई।"

"इसिल्प विद्याखे ! मत शोक करो, शोक या भय प्रेम से ही उत्पन्न होते हैं। भगवान् ने कह कर इस गांधा को कहा—

२१३—पेमतो जायते सोको पेमतो जायते भयं। पेमतो विष्यमुत्तस्स नित्थ सोको कुतो भयं॥ ५॥ प्रेम से शोक उत्पन्न होता है, प्रेम से भय उत्पन्न होता है, प्रेम से

मुक्त को शोक नहीं, फिर भय कहाँ से ?

#### रति से शोक और भय होते हैं ( लिच्छवियों की कथा ) १६. ४

एक दिन वैशाली के लिच्छवी खूब सज-धज कर जा रहे थे। मगवान् ने उन्हें भिक्षुओं को दिखलाकर कहा—''भिक्षुओं! देखो लिच्छवियों को, जिन्होंने तावर्तिस भवन के देवताओं को नहीं देखा है, वे इन्हें देखें।''

लिच्छवी उद्यान में जाकर एक गणिका के लिए परस्पर मार-पीट किये, जिसमें कितने ही लिच्छवी लोहू-छहान हो गये और उन्हें चारपाई पर टाँग कर नगर में लाये। इसे देख मिक्षुओं ने भगवान से कहा। भगवान ने भिक्षुओं! शोक या भय रात के ही कारण उत्पन्न होता है।" कहकर इस गाथा को कहा— २१४—रितया जायते सोको रतिया जायते भयं।

रतिया विष्यमुत्तस्स नित्थ सोको कुतो भयं 🥴 ६ ॥

रित ( = राग) से शोक उत्पन्न होता है, रित से अय उत्पन्न होता है, रित से मुक्त को शोक नहीं, फिर भय कहाँ से ?

> काम से शोक और भय होते हैं (अनित्थिगन्ध कुमार का कथा) ४६,७

ब्रह्मलोक से च्युत होकर एक सत्व श्रावस्ती के महाधनवान् कुल में उत्पन्न हुआ। वह ब्रह्मलोक से आने के कारण स्त्री-गन्ध नहीं सह सकता था। उस वस्त्र में लेकर किसी प्रकार माँ का दूध पिलाते थे। चूँकि वह स्त्री-गन्ध नहीं सह सकता था, अतः 'अनिरिध-कुमार' उसका नाम रखा गया।

खब वह सयाना हुआ तब माँ-बाप उसका विवाह करना चाहे, किन्तु वह उनके बार-बार कहने पर भी इन्कार कर दिया। पीछे एक दिन माँ ने अकेटे आकर—"पुत्र! यदि विवाह नहीं करोगे, तो कुछ कैसे चलेगा?" कहा। अहित्थिगन्ध कुमार ने माँ की बात सुनकर सोनारों को बुला, एक सुवणे द्वारा स्त्री की प्रतिमा बनवाया और उसे माँ-बाप को देकर कहा कि यदि ऐसी कन्या मिलेगी, तो विवाह करूँगा। माँ ने ब्राह्मणों को बुला उस सुवर्ण-मूर्ति को दे दिशाओं में कन्या-पर्येषण के लिए भेजा।

वे घूमते हुए सागल नगर पहुँचे। वहाँ के एक सेठ की वैसी सुन्दर कन्या यो। उन्हें उसकी बायी द्वारा पता लगा। वे कन्या के माँ-वाप के पास जाकर विवाह के लिए दिन पक्का करके लौट आये। इस समाचार को जब-अनित्थिगन्ध-कुमार पाया तब बहुत प्रसन्न हुआ और मनही-मन सोचने लगा कि कैसी भाग्यवती कन्या होगी, जो सुवर्ण-प्रतिमा-सी है! उसके माँ-वाप ने बड़ी घूमधाम के साथ सागल से कन्या लाने का प्रबन्ध किया। किन्तु आवस्ती से सागल दूर पड़ता है, वहाँ से रथ से आती हुई वह परम सुन्दरी कन्या मार्गः म ही मर गई। इधर अनित्थिगन्ध कुमार जब उसकी मृत्यु का समाचार पायाः तब बहुत दुःखित हुआ। ''हाय! ऐसी सुन्दरी को न पा सका'' कहकर रोने लगा। वह खाना-पीना छोड़कर शोक से सन्तर होने लगा।

एक दिन उसके माँ-बाप ने भगवान् को भोजन के लिए निमंत्रित किया। भगवान् ने भोजनोपरान्त अनित्थिगन्ध को बुलाकर—''कुमार! क्यों दुःखीः हो १'' पूछा।

"मन्ते ! ऐसी परम सुन्दरी कन्या को नहीं पा सका।"
"तो जानते हो कुमार ! क्यों तुझे यह शोक उत्पन्न हुआ ?"
"नहीं भन्ते !"

"कुमार! काम के कारण तुझे महा शोक उत्पन्न हुआ है। शोक या भय-काम के कारण ही उत्पन्न होता है।" कहकर भगवान ने इस गाया को कहा— २१५—कामतो जायते सोको कामतो जायते भयं।

कामतो विष्यमुत्तस्स नित्थ सोको कृतो भयं।। ७॥

काम से शोक उत्पन्न होता है, काम से भय उत्पन्न होता है, कामः से मुक्त को शोक नहीं, फिर भय कहाँ से ?

#### तृष्णा से शोक और भय होते हैं (किसी ब्राह्मण की कथा) १६, ६

श्रावस्ती का एक ब्राह्मण नदी के किनारे घान बोया था। वह भगवान् से मी कहा था कि ''जब घान होगा, तब सबसे पहले आप को खिलाऊँगा। जिस समय घान तैयार हुआ, नदी में बाढ़ आई और सारी फसल बह गई। वह ब्राह्मण इससे बहुत दुःखी हुआ, खाना-पीना छोड़ कर सो रहा। प्रातः भगवान् महाकरुणा समापत्ति में उसे देख, भोजनोपरान्त उस ब्राह्मण के घर गये और उसे बुला कर पूळे—''ब्राह्मण! क्यों तुम्हारी यह दशा है ?

"हे गौतम ! वह मेरी सारी फसल वह गई।"

''ब्राह्मण ! क्या जानते हो, किस कारण से तुझे यह शोक उत्पन्न हुआ है ?'' 'नहीं हे गौतम !''

"ब्राह्मण ! यह शोक तुझे तृष्णा से उत्पन्न हुआ । उत्पन्न होते हुए शोक या भय तृष्णा से ही उत्पन्न होते हैं।" भगवान् ने यह कह कर इस गाया को कहा—

२१६—तण्हाय जायते सोको तण्हाय जायते भयं। तण्हाय विष्यमुत्तस्स नित्थ सोको कुतो भयं।। ८॥

तृष्णा से शोक उत्पन्न होता है, तृष्णा से अय उत्पन्न होता है, तृष्णा से मुक्त को शोक नहीं, फिर अय कहाँ से ?

धार्मिक को लोग प्रेम करते हैं (पाँच सौ बालकों को कथा) १६, ७

भगवान् के राजग्रह के पास वेछवन में विहार करते समय एक दिन पाँच सी बालक टोकरियों में पूर्व लिवा कर उद्यान में खेलने जा रहे थे। वह उत्सव का दिन था। वे भगवान् और भिक्षु संघ को भिक्षाटन के लिए जाते देख कर बन्दना कर चल दिये, किजी ने भी भगवान् या भिक्षु संघ को पूर्वों से निमंत्रित नहीं किया। भगवान् थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ के नीचे भिक्षु-संघ के साथ यह कह कर बैठ गये— "आज पूर्व खाकर चलेंगे।"

वे बालक सबसे पीछे आते हुए महाकाश्यप स्थिवर को देखकर पञ्चाञ्च प्रणाम कर सब पूर्व दान कर दिये। महाकाश्यप ने उन्हें भगवान् के पास चलकर देने को कहा। वे भगवान् के पास जाकर भगवान् सहित सब भिक्षु संघ को अपने हाथों परस कर खिलाये और पानी दिये।

भिक्षुओं ने कहा—"भन्ते ! बालकों ने मुँह देखकर दान दिया है। वे पहले किसी को थोड़ा भी न देकर महाकाश्यप के साथ टोकरी सहित ही आये हैं।"

"भगवान् ने— "भिक्षुओ ! मेरे पुत्र महाकाश्यप के तमान भिक्षु देवता और मनुष्यों को प्रिय होता है। वे उनकी चारों प्रत्ययों ने पूचा करते ही हैं।" कहकर इस गाथा को कहा—

२१७—सील दस्सनसम्पनं धम्मद्दं सच्चवादिनं।

अत्तनो करूमकुञ्चानं तं जनो कुरुते पियं ॥ ९॥ जो शोल और दर्शन (=सम्यक् दृष्टि) से सम्पन्न, धर्म में स्थित, सत्यवादी और अपने कामों को करने वाला है उस (पुरुष) को लोग प्रेम करते हैं।

ऊर्घ्व-स्रोत कहा जाता है

(अनागामी स्थविर की कथा)

भगवान् के जेतवन में विहरते समय एक अनागामी स्थविर मर कर शुद्धावास ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुए। मरते समय जब उनके शिष्यों ने पूछा —क्या भनते। कुछ विशेषता प्राप्त हुई है !" "अनागामी तो गृहस्थ भी होते हैं।" सोचकर लिखत हो उन्होंने नहीं कुछ कहा। उनकी मृत्यु के पश्चात् उनके शिष्य रोते हुए भगवान् के पास जाकर उनकी गति पूछे। भगवान् ने अनागामी स्थविर के चित्त की प्रवृत्ति को बतला—"भिक्षुओ! मत चिन्ता करो वह मरकर शुद्धावास में उत्पन्न हुआ है। भिक्षुओ! देखते हो तुम्हारा उपाच्याय कामी से रहित चित्तवाला हो गया।" कह कर इस गाया को कहा—

२१८ -- छन्द्रजातो अनक्खातो मनसा च फुटो सिया। कामेसु च अप्पटिबद्धचित्तो उद्धसोतो'ति बुच्चित ॥१०॥ जो निर्वाण (= अकथ्य) का अभिलाषो है, उसमें जिसका मन लगा है, कामों में जिसका चित्त बद्ध नहीं, वह उर्ध्वस्नोत कहा जाता है।

> पुण्य स्वागत करते हैं ( निन्द्य की कथा ) १६. ९

वाराणसी में निन्दय नामक अत्यन्त श्रद्धाछ एक श्रेष्ठी पुत्र या। वह भिक्षु संघ को दान देकर ऋषिपतन मृगदाय में एक विहार बनवा कर भिक्षु संघ के साथ शास्ता को दान दिया। दान देने के क्षण ही तावर्तिस भवन में एक वारह योजन में विस्तृत सौ योजन ऊँचा, सप्त रत्नमय, स्त्री गण से समलंकृत दिव्य प्रासाद उत्पन्न हुआ।

एक दिन महामोद्गल्यायन स्थित देवलोक में विचरण करते हुए उस प्रासाद को देखकर देवताओं से पूछे। उसी समय अप्सराएँ भी प्रासाद से उतर कर कहीं—''भन्ते! इस लोग निन्दिय की सेविका होगी किन्तु उसके बिना अच्छा नहीं लगता है, उसे शीम्र आने के लिए कहिये।''

महामीद्गल्यायन स्थिवर भगवान् के पास आकर पूछे—'क्या मन्ते! मनुष्य लोक में रहते हुए ही पुण्यात्माओं की सम्पत्ति देवलोक में उत्पन्न होती है ?" भगवान् ने—''मीद्गल्यायन! तुम स्वयं देखकर हमें क्यों पृछ रहे हो ? मीद्गल्यायन! जैसे बहुत दिनों के बाद प्रवास से आये हुए पुत्र या पित को देखकर सभी "पुत्र आया, पित आया" आदि कहकर स्वागत करते हैं, वैसे ही पुण्यआत्मा स्त्री या पुरुष के इस लोक को त्याग कर परलोक में जाने पर अगवानी करके देवता अभिनन्दन करते हैं।" कह कर इस गाया को कहा—

२१९—चिरप्पवासिं पुरिसं दूरतो सोत्थिमागतं। जातिमित्ता सुहुजा च अभिनन्दन्ति आगतं॥ ११॥

२२०-तथेव कतपुञ्जअस्पि अस्मा लोका परं गतं। पुञ्जानि पतिगण्हन्ति पियं जातीव आगतं ॥ १२ ॥ बहुत दिनों तक विदेश में रहने के बाद दूर से सकुशल घर लौडे पुरुष को जाति भाई, मित्र और हितेषी स्वागत करते हैं। वैसे ही इस लोक से परलोक गये पुण्यात्मा पुरुष को उसके पुण्य

अपने सम्बन्धी के समान खागत करते हैं।

## १७-कोधवग्गो

क्रोध को छोड़े (रोहिणी की कथा) १७.१

एक समय आयुष्मान् अनुष्द पाँच सौ भिक्षुओं के साथ विचरण करते हुए कृपिलवस्तु गये। उनके आगमन को सुनकर सभी लोग आकर प्रणाम किये, किन्तु आयुष्मान् अनुष्द की बहिन रोहिणी नहीं आई। उन्होंने उसे बुलवाया, किन्तु छवि-रोग होने के कारण नहीं आना चाही। पीछे स्थिवर के सन्देश भेजने पर मुँह टँक कर आई। स्थिवर ने उनके न आने का कारण पूछ उसे आसनशाला बनवा कर भिक्षु संघ को दान देने को कहा। रोहिणी स्थिवर की चात को स्वीकार कर अपने दस हजार के मूल्यवान् आमूषणों को बेचकर आसन-शाला बनवाई। आसन-शाला बनवाते समय ही उसका छिन-रोग अच्छा होने लगा।

आसन-शाला के बन जाने पर वह बुद्ध-प्रमुख भिक्षु संघ को मोजन दान दी, किन्तु भगवान् के सामने नहीं आई। तब भगवान् ने उसे बुलवा कर पूछा—"क्यों नहीं आई !''

"भन्ते ! मेरे शरीर में छिव-रोग उत्पन्न हो गया है, उसी से लिजत होकर नहीं आई।"

"बानती हो यह किस कारण हुआ है !" "नहीं भन्ते ।"

"तेरे कोघ के कारण यह उत्पन्न हुआ है। पहले उसने राजमहिषी होकर एक नर्तकी को कोघ से पीड़ित किया था, यह उसीका फल है।" भगवान ने पूर्व जन्म की बात को बतला—"रोहिणी! यह कर्म तेरा ही किया हुआ है, अल्पमात्र भी कोघ या ईर्ष्या नहीं करनी चाहिये।" कहकर इस गाथा को कहा— २२१-कोधं जहे विष्पजहेय्य मानं सञ्जोजनं सब्बमतिक्रमेय्य । तं नाम-रूपस्मि असज्जमानं अकिश्वनं नाजुपतन्ति दुक्खा ॥

क्रोध को छोड़े, अभिमान का त्याग करे, सारे संयोजनों (= बन्धनों से पार हा जाये, ऐसे नाम-रूप में आसक्त न होने वाले तथा पित्रह रहित को दु:ख सन्ताप नहीं देते।

सच्चा सा(थी

(किसी भिक्षु की कथा)

१७, २

आलवी का एक भिश्च कुटी बनाने के लिए एक पेड़ काटना शुरू किया। उस पेड़ पर पुत्र सहित एक देव-कन्या रहती थी। वह भिश्च के पास आकर कही—"भन्ते! इस पेड़ को न काटें, मेरा विमान न नष्ट करें।" किन्तु भिश्च नहीं माना। देव कन्या ने अपने पुत्र को पेड़ की शाखा पर रख दिया, ताकि उसे भी देखकर भिश्च पेड़ नहीं काटेगा! भिश्च उठाई हुई कुल्हाड़ी को नहीं रोक सका और उससे देव-कन्या के पुत्र की बाँह कट गई। देव-कन्या को उसे देख महान् दु:ख हुआ। वह उस भिश्च को जान से मार डालने को हाथ उठाई, किन्तु फिर अपनी निन्दा होने के डर से उसे न मार रोती हुई भगवान् के पास गई और बन्दना कर एक ओर खड़ी हो गई। मगवान् ने उसके रोने का कारण पूछा। वह सारी बात कह सुनाई। तब मगवान् ने अपण करते रथ की मौति रोक लिया।" कहकर इस गाथा को कहा—

२२२—यो वे उप्पतितं क्रोधं रथं भन्तं'व धारये। तमहं सारथिं बूमि, रस्मिग्गाहो इतरो जनो ॥ २॥

जो चढ़े कोध को भ्रमण करते रथ की भाँति रोक छेता है, उसी को मैं सारथी कहता हूँ, दूसरे तो केवल लगाम पकड़ने वाले हैं। १६१

#### अक्रोध से क्रोध को जीते ( उत्तरा की कथा )

१७,३ राजग्रह के पूर्ण श्रेष्ठी को उत्तरा नाम की एक कन्या थी। उसका विवाह राजगृह में ही दूसरे श्रेष्ठी के पुत्र से हुआ । उत्तरा परम बुद्धभक्तिनी, श्रद्धान्त और दान-बीला थी, किन्तु श्रेष्ठी-पुत्र अश्रद्धाल तथा दान-पराङ्मुल था। बन से उत्तर पति-ग्रह गई, न तो भिक्षु-संघ को दान दे सकी और न धर्म अवण ही कर मकी । वह पूर्ण श्रेष्ठी के पास सन्देश भेजी—"मैं जब से यहाँ आई, बन्धनागार में रहने की भाँति पड़ी हूँ, न दान ही दे सकती हूँ, और न तथागत का दर्शन ही कर सकती हूँ, इससे तो अच्छा था कि आप हमें दासी बना कर ही घर से बाहर कर दिये होते।" पूर्ण श्रेष्ठी को यह सन्देश सुन कर खेद हुआ। वह उत्तरा के पास दस हजार कार्षापण मेजा और कइलाया कि इस नगर की सिरिमा नामक गणिका प्रति दिन इजार कार्षापण होती है। इन कार्षापणों को उसे दे, अपने स्वामी की सेवा करने के लिये ठीक करके पन्द्रह दिन पुण्य कर्म करो । उत्तरा ने वैसा ही किया।

पन्द्रहवें दिन महापवारण थी । अतः उत्तरा एक दिन पहले से ही भिक्ष-संघ के दान का प्रबन्ध करा रही थी। अत्यन्त परिश्रम करने से उसके शरीर से पसीना चू रहा था, वह क्लान्त-सी हो गई थी। ऊपरी प्रासाद के बँगले से श्रेष्ठी-पुत्र उसकी इस दशा को देख मन में उसे "अत्यन्त मूदा है" कइ कर हँसा। उसे हँसते हुए देख सिरिमा अपने को केवल एक दिन और का मेइमान न समझकर सोची-''जान पड़ता है श्रेष्ठी-पुत्र का उत्तरा के साथ भी मित्रता है, इसे पीड़ित करूँगी।" वह नीचे आई और खौलते हुए घी को कछली में है उत्तरा के शरीर पर डालने गई। उत्तरा उस समय उसके प्रति मैत्री चित्त करके खड़ी हो गई। सिरिमा-द्वारा डाला हुआ घी श्रीतल जल-सा नान पड़ा। सिरिमा पुनः नव घी लेकर उसके ऊपर डालने चली, तब तक दासियों ने देखा और सिरिमा को पकड़ कर खूब मारा, किन्तु उत्तरा ने उन्हें रोक कर उसके शरीर में तेल से माल्शि करा के स्नान करायी। अब सिरिमा को अपनी गलती ज्ञात हुई । वह रोती हुई क्षमा के लिए उसके पैरों पर गिर पड़ी । उत्तरा ने भगवान् से क्षमा माँगने को कहा ।

दूसरे दिन जब भगवान् आये तब भोजनोपरान्त सिरिमा उनके युगल पाद पंकर्जो पर गिर पड़ी और रोती हुई सब सुना दो। भगवान् ने उत्तरा से भी पृछ—''साधु! साधु!! उत्तरे, ऐसे ही क्रोध को जीतना चाहिये। क्रोध को अक्रोध ( = मैत्री ) से, आक्रोशन को अनाक्राशन से, कजूस को दान से, और मृषवादी को सत्यवचन से जीतना चाहिये।'' कह कर इस गाथा को कहा—

२२३-अकोधेन जिने कोधं अवाधुं साधुना जिने । जिने कदरियं दानेन सखेन अलिकवादिनं ॥ ३॥

अक्रोध से क्रोध को जीते, असाधु का साधुता (= अलाई) से जीते, कंजूस को दान से जीते, झूठ बोटने वाले को सत्य से जीते।

तीन से स्वर्ग

( महामौद्गल्यायन स्थविर के प्रइन की कथा ) १७, ४

भगवान् के जेतवन में विहरते समय एक दिन महामीद्गल्यायन स्थिवर देवलोक में चारिका के लिए गये और देवताओं के आकर प्रणाम करने पर उनके वहाँ उत्पन्न होने वाले किये पुण्य-कर्म को पूछा। किसी ने केवल सत्य बोडना मात्र बतलाया, किसी ने कोघ न करने को बतलाया और किसी ने ऊल आदि के दिये दान मात्र को बतलाया। महामीद्गल्यायन स्थिवर ने देवलोक से आ भगवान् को प्रणाम कर पूछा — "क्या भन्ते! सत्य मात्र बोलने, कोघ मात्र न करने और ऊल आदि मात्र दान देने से कोई स्वर्ग पा सकता है ?"

''मौद्गल्यायन ! क्यों ऐसा पूछ रहे हो ? देवताओं द्वारा तूने नहीं जाना ? मौद्गल्यायन ! सत्य मात्र बोलकर, क्रोध करने को छोड़कर, और अल्पमात्र दान देकर भी लोग देवलोक जाते ही हैं।" भगवान् ने कह कर इस गाथा को कहा— २२४-सच्चं भणे न कुज्झेय्य दज्जापिसमिम याचितो । एतेहि तीहि ठानेहि गच्छे देवान सन्तिके॥ ४॥ सच बोले, क्रोध न करे, थोड़ा भी माँगने पर दे, इन तीन बातों से

( पुरुष ) देवताओं के पास जाता है।

अहिंसक अच्युत-पद को पाते हैं ( साकेत के ब्रह्मण की कथा )

#### 20, 4

भगवान् साकेत में रहते समय एक दिन भिक्षु संघ के साथ भिक्षाटन के छिए निकले। साकेत वासी एक वृद्ध ब्राह्मण भगवान् को देख पास आ पैरी पर गिर कर रोता हुआ कहा-पुत्र ! बृद्धावस्था में पिता का पालन करना चाहिये, किन्तु तुम तो अपना दर्शन भी नहीं देते हो ।" वह भगवान् को बुला-कर अपने घर छे गया। घर जाने पर ब्राह्मणी ने भी वैसा ही कहा। उन दोनों ने प्रेम के साथ भिक्ष-संघ के साथ भगवान को भोजन कराया और प्रार्थना किया कि शास्ता प्रतिदिन उन्हों के घर भोजन करें।

मिक्षुओं में चर्चा चली— "यह ब्राह्मण जानता है कि शास्ता के पिता महाराज गुद्धादन हैं, किन्तु पुत्र कहता है, शास्ता भी विना कुछ कहे ही स्वोकार करते हैं, वैसे हो ब्राह्मणी भी पुत्र कहकर पुकारती है और शास्ता स्वीकार करते हैं।" भगवान् ने उनकी बात सुन-"भिक्षुओ ! ये दोनों पाँच सौ जन्मों तक मेरे माता-पिता थे, पाँच सौ जन्मों तक महा माता, महा पिता थे और पाँच सौ जन्मों तक छोटी माँ तथा छोटे पिता थे। ये अपने पुत्र को ही पुत्र कहते हैं।" कहा।

साकेत में रहते समय भगवान प्रायः उन्हीं के यहाँ भोजन करते थे। वे दोनों भी भगवान् के उपदेश को सुनकर अनागामी हो गये थे। थोड़े दिनों के पश्चात वे परिनिवृत हो गये। नगरवासी उन्हें एक ही चिता पर छे जाकर बलाये । इमशान में भगवान भी भिक्ष-संघ के साथ गये ।

एक दिन भिक्षुओं ने भगवान् से उनकी गति पूछी। भगवान् ने-"भिक्षुओ! ऐसे अशेष्य मुनियों की गति नहीं होती, इस प्रकार के लोग अच्युत अमृत महा निर्वाण को ही प्राप्त करते हैं। कह कर इस गाथा को कहा—
२२५—अहिंसका ये मुनयो निच्चं कायेन संयुता।
ते यन्ति अच्चुतं ठानं यत्थ गन्त्वा न सोचरे॥ ५॥

जो मनुष्य हिंसा से रहित, नित्य अपने शरीर से संयत हैं, वे उस अच्युत पद को प्राप्त करते हैं जिसे प्राप्त कर वे शोक नहीं करते !

> जागरणशील के भावक नष्ट हो जाते हैं (पूर्णा की कथा) १७, ६

राजग्रह के श्रेष्ठी की पूर्णा नामक एक दासी थी। एक रात वह घान कूटती हुई पसीना से भींगकर बाहर आ खड़ी थी। उस समय काफी रात बीत चुकी थी। भिक्षु भगवान के पास से उपदेश सुनकर ग्रह्जकूट पर्वत से उतर कर इघर- उघर जा रहे थे। आयुष्मान दब्ब मल्लपुत्र अपनी अंगुली के प्रकाश से उन्हें ले जा रहे थे। यूर्णा उस प्रकाश में विचरण करते हुए भिक्षुओं को देख सोची— ''मैं तो घान कूटती हुई अपने दु:ख से इतनी रात तक जगी हूँ, किन्तु ये भिक्षु लोग अभी तक क्या कर हैं शान पड़ता है कोई भिक्षु बीमार है या किसी को साँप ने डँस लिया है।''

वह प्रातः उठकर आग पर संककर कुछ रोटी तैयार की और पानी के लिए घाट की ओर चली। मगवान् भी प्रातः भिश्वाटन के लिए उसी मार्ग से आ रहे थे। पूर्णा मगवान् को देख वह रोटी दान कर दी। भगवान् वहीं पर बैठकर रोटी खाये। आनन्द स्थविर ने पानी लाकर दिया। भोजनोपरान्त ''पूर्णे! क्यों तू मेरे आवकों की निन्दा करती है १'' पूछे—

"भन्ते ! मैं निन्दा तो नहीं करती।"

"रात त्ने क्या सोचा !"

तव पूर्णा ने सारी बात कह सुनायी । शास्ता ने — "पूर्णे त् अपने दुःख से नहीं सोती, किन्तु मेरे आवक सदा जागरणशील हो नहीं सोते हैं।" कह कर इस गाया को कहा—

२२६—सदा जागरमानानं अहोरत्तानुसिक्खिनं। निन्त्रानं अधिमुत्तानं अत्थं गच्छन्ति आसवा।। ६॥

सदा जागरणशील हो दिन-रात योगाभ्यास में लगे रहने बाले तथा निर्वाण के उद्देश्य बाले (पुरुषों ) के आश्रव नष्ट हो जाते हैं।

लोक में अनिन्दित कोई नहीं

( अतुल उपासक की कथा )

१७, ७

श्रावस्ती का रहने वाला अतुल नामक एक उपासक एक दिन पाँच सौ उपासकों के साथ जेतवन घर्म-श्रमण करने के लिए गया। वह क्रमशः रेवत स्थिवर, सारिपुत्र स्थिवर और आयुष्मान् आनन्द के पास जा, मगवान् के पास गया और कहा—"भन्ते! मैं इतने उपासकों के साथ धर्म-श्रवण करने आया था, किन्तु रेवत स्थिवर कुछ बोले ही नहीं चुपचाप बैठे रहे, सारिपुत्र स्थिवर ने अभिषमं का उपदेश दिया, जो समझ में ही नहीं आया तथा आनन्द स्थिवर ने बहुत थोड़ा कहा, इसलिए में कुद्ध होकर उन लोगों के पास से चला आया हूँ।" भगवान् ने उपासक की बात सुन—"अतुल! यह प्राचीन समय से होता आ रहा है कि मीन रहने वाले की भी निन्दा होती है, बहुभाषी की भी निन्दा होती है, बहुभाषी की भी निन्दा होती है, किम बोलने वाले की भी निन्दा होती है। संसार में कोई भी ऐसा नहीं है, बिसकी निन्दा ही निन्दा या प्रशंसा ही प्रशंसा हो। कोई-कोई राजा की निन्दा करते हैं और कोई-कोई प्रशंसा। वैसे ही पृथ्वी, सूर्य और चन्द्र की भी। मेरी भी कोई-कोई निन्दा और कोई-कोई प्रशंसा करते हैं। मूखों की निन्दा या प्रशंसा अगण्य है, किन्तु मेधावी पण्डित द्वारा निन्दित ही निन्दित होता है और प्रशंसित प्रशंसित होता है।" कह कर इन गायाओं को कहा—

२२७ पोराणमेतं अतुल ! नेतं अज्जनामिव। निन्द्ति तुण्हीमासीनं निन्दन्ति बहुमाणिनं। मितमाणिनस्पि निन्दन्ति नित्य लोके अनिन्दितो।।७॥

२२८--न चाहु न च भविस्सति न चेतरहि विज्जिति। एकन्तं निन्दितो पोसो एकन्तं वा पसंसितो।। ८।।

हे अतुल ! यह पुरानी बात है, आज की नहीं—लोग चुप बैठे हुए की निन्दा करते हैं और बहुत बालने बाले की भी, सितभाषी की भी निन्दा करते हैं, लोक में अ-निन्दित कोई नहीं है बिल्कुल ही निन्दित या बिल्कुल ही प्रशंसित पुरुष न था, न होगा और न आजकल है।

२२९—यञ्चे विञ्जू पसंसन्ति अनुविच्च सुवे सुवे । श्रच्छिद्द्युत्तिं मेधाविं पञ्जाशीलसमाहितं ॥ ९ ॥

२३०--नेक्खं अम्बोनदस्सेव को तं निन्दितुमरहति। देवापि नं पसंसन्ति ब्रह्मनापि पसंसितो।। १०॥

विज्ञ लोग जानकर जिस निर्दोष आचरण वाले सेघावा, प्रज्ञा और शील से युक्त पुरुष की दिन-प्रतिदिन प्रशंसा करते हैं, उसकी जाम्वृनद्-सुवर्ण की अशर्फी के समान कौन निन्दा कर सकता है ? देवता भी उसकी प्रशंसा करते हैं और ब्रह्मा द्वारा भी वह प्रशंसित होता है।

> काय, वाणी, मन से संयत रहे ( छ वर्गीय भिक्षुओं की कथा )

20,6

भगवान् के वेणुवन में विहरते समय एक दिन छःवर्गीय भिक्षु खड़ाऊँ पर चढ़कर 'खट-खट' शब्द करते टहल रहे थे। शास्ता ने 'खट-खट' शब्द को सुनकर आनन्द स्थविर से पूछ, शिक्षा-पद प्रज्ञप्त किया और भिक्षुओं को उपदेश देते हुए इन गाथाओं को कहा— २३१-कायप्पकोपं रक्खेय्य कायेन संवुतो सिया । कायदुच्चरितं हित्वा कायेन सुचरितं चरे ॥ ११ ॥ कायिक दुराचरण से बचे, वाणो से संयत रहे। वाणो के दुराचार को छोड़, वाणी के सदाचार का आचरण करे।

२३२-वची पकोषं रक्खेय्य वाचाय संवुतो सिया।

वची दुच्चरितं हित्वा वाचाय सुचरितं चरे ॥ १२ ॥ बाणी के दुराचार से बचे, वाणी से संयत रहे । वाणी के दुराचार को छोड़; वाणी के सदाचार का आचरण करे ।

२३३-मनोपकापं रक्षेय्य मनसा संवुतो सिया।

मनोदुच्चरितं हित्वा मनसा सुचरितं चरे ॥ १३ ॥

मानसिक दुराचार से बचे, मन से संयत रहे। मानसिक दुराचार को छोड़, मानसिक सदाचार का आचरण करे।
२३४-कायेन संवुता धीरा अथो वाचाय संवता।

मनसा संवुता धीरा ते वे सुपरिसंवता ॥ १४ ॥ जो धीर पुरुष कार्य से संयत, वाणी से संयत और मन से संयत

रहते हैं, वे ही पूर्ण रूप से संयत हैं।

## १८---मलवग्गो

#### अपने लिये द्वीप बना

(गोघातक-पुत्र की कथा)

१८, १ आवस्ती के एक गोघातक (=कसाई) का पुत्र मरणासन्न अपने पिता के महादुःख को देखकर घरवार छोड़ तक्षशिला चला गया और वही सोनार का काम सीखकर रहने लगा। उसका विवाह भी उसके आचार्य की ही कन्या से हुआ । बीरे-बीरे उसे अनेक पुत्र हुए और वह वृद्ध भी हो चला ।

कुछ दिनों के बाद उसके पुत्र आवस्ती चले आये और अपने पिता को भी बुलाये। पुत्रों ने अपने पिता के पुष्य के लिये भिक्षु-संघ के साथ भगवान को निमन्त्रित करके दान दिया। भोजनोपरान्त पुत्रों ने कहा- भन्ते! इस भोजन को इम लोगों ने पिता के जीवन के लिए दिया है। पिता के लिए अनुमोदन की जिये।" तब बास्ता ने उसे आमन्त्रित करके—"उपासक ! त् बृढे हो, तेरा पीले पत्ते के समान शरीर पक गया है, तुझे परलोक बाने के लिए पुण्य-पाथेय नहीं है, अपनी प्रतिष्ठा कर, पण्डित हो, मत मूर्ख बन।" कह कर अनुमोदन करते हुए इन गाथाओं को कहा-

२३५-पण्डपलासो'व दानिसि, यमपुरिसापि च तं उपद्विता । उच्योगमुखे त तिहुसि पाथेय्यम्पि च ते न विज्ञति ॥१॥

२३६-सो करोहि दीपमत्तनो खिप्पं वायम पण्डिता भव।

निद्धन्तमलो अनङ्गणो दिव्यं अरियभूमि मेहिसि ॥२॥ तू इस समय पीले पत्ते के समान है, यमदृत तेरे पास आ खड़े हैं, त प्रणाय के लिए तैयार है और तेरे पास पाथेय कुछ नहीं है। सो तू अपने लिए द्वीप ( =रक्षा-स्थान ) बना, उद्योग कर, पंडित बन. मल धो डाल, दोष रहित बन आर्यों के दिन्य पर को वायेगा।

[ भगवान् के इस उपदेश को सुनकर गोघातक-पुत्र खोतापत्ति-फल का पा बिया। पुनः दूसरे दिन भी उसके पुत्रों ने भिक्षु-संघ के साथ शास्ता को भोजन दान किया और अपने पिता के लिए अनुमोदन करने को कहा। शास्ता ने उसका अनुमोदन करते हुए इन दो गाथाओं को कहा— ]

२३७-उपनीतवयो च दानिसि सम्पयातोसि यमस्स सन्तिके। वासोपि च ते निध्यअन्तरा पाथेय्यम्पि च ते न विज्जिति ॥३॥ २३८-सो करोहि दीपमत्तनो खिप्पं वायम पण्डितो भव। निद्धन्तमलो अनङ्गणो न प्रन जातिज्ञरं उपेहिसि ॥४॥

तेरी आयु समाप्त हो गई, यम के पास पहुँच चुका, तेरा निवास-स्थान भी नहीं है, यात्रा के) मध्य के लिये तेरे पास पाथेय भी नहीं। सो तू अपने लिए द्वीप बना, उद्योग कर, पण्डित बन, मल घो हाल, दोष रहित बन, आयों के दिव्य पद को पायेगा।

#### अपने मल को क्रमशः दूर करे किसी ब्राह्मण की कथा) १८. २

श्रावस्ती का एक ब्राह्मण एक दिन भिक्षाटन जाने वाले भिक्षुओं को चीवर-पारुपन करने के स्थान पर देखते हुए खड़ा था। जहाँ भिक्षु चीवर-पारुपन करते थे, वहाँ बड़ी-बड़ी घास थी, जिस पर आँसू की बूँदें पड़ी हुई थीं और उन बूँदों से एक भिक्षु का चीवर भींग गया। वह ब्राह्मण दूसरे दिन कुदाल लाकर घास साफ कर दिया, ताकि भिक्षु सुख-पूर्वक चीवर-पारुपन कर सकें। इसी तरह उसने वहाँ बालू विक्रवाया; मण्डप बनवाया और शाला का निर्माण कराया। जब शाला तैयार हो गई, तब भिक्षु संघ के साथ भगवान को निर्मात्रत करके दान दिया।

शास्ता के भोजन कर लेने पर उसने अपने पूर्व के किये हुए सब कार्यों को कह सुनाया। शास्ता ने उसकी बात सुन—''ब्राह्मण! पण्डित क्षण-क्षण योड़ा-योड़ा पुण्य करते हुए क्रमशः अपने अपुण्य को दूर कर देता है।" कह

२३९—अनुपुब्वेन मेधावी थोकथोकं खणे खणे। कम्मारां रजतस्तेव निद्धमे मलमत्तनो॥ ५॥

सोनार जैसे चाँदो के मैल को क्रमशः क्षण क्षण थोड़ा-थोड़ा जलाकर साफ करता है, वैसे ही बुद्धिमान् पुरुष अपने मल का क्रमशः दूर करे।

> अपने ही कर्म से दुर्गति ( तिस्स स्थविर की कथा )

श्रावस्ती वासी तिस्स स्थिवर वर्षावास के पश्चात् एक आठ हाथ माटे सूत वाला वख पाये। वे उसे लाकर अपनी बहिन के हाथ पर रख दिये। वह उसे माटे सूत वाला देख, तेज चाकृ से पतला-पतला चीर ओखल में कूट, उसे धुन कर पुनः पतले सूत वाला नव हाथ का वख तैथार की। तिस्स स्थिवर उसे ले एक सुन्दर चीवर बनवा कर "कल पहनूँगा" सोच अरगनी पर टाँग दिये। रात में खाये हुए मोचन को न पचा सकने के कारण उनका देहान्त हो गया। वह चीवर के प्रति बलवती तृष्णा होने के कारण मर कर उसी चीवर में चीलर होकर उत्पन्न हुए।

दूसरे दिन प्रातः भिक्षु उनके मृत शरीर को जलाकर उस चीवर को परस्पर बाँटने के लिए उठाये। वह चीलर ''हमारी वस्तु लूट रहे हैं '' कह-कह कर इघर-उधर दौड़ने और चिल्लाने लगा। भगवान् ने गन्धकुटी में बैठे हुए दिव्य लोत से उसके शब्द को सुनकर आनन्द से कहा—'आनन्द! उन भिक्षुओं से कह दो कि तिस्स के चीवर को अभी वहीं रख दें!'' आनन्द स्यविर ने उन्हें जाकर कहा और वे उस चीवर को वहीं रख दिये। सातवें दिन वह चीलर मर कर तुषित देवलोक में जाकर उत्पन्न हुआ। तब भगवान् ने भिक्षुओं को तिस्स के चीवर को परस्पर बाँट लेने को कहा। भिक्षुओं ने भगवान् से एक सप्ताह पहले रोकने और फिर बाँटने की आज्ञा देने का कारण पूछा। शास्ता ने समाह पहले रोकने और फिर बाँटने की आजा देने का कारण पूछा। शास्ता ने

तिस्स के चीलर होकर उत्पन्न होने तथा पुनः तुषित-भवन में जाने को कहते हुए—''श्रिक्षुओ! जैसे लोहे से मुरचा उठकर लोहे को ही खाता है, विनष्ट करता है, ऐसे ही व्यक्ति की तृष्णा उसके भीतर उत्पन्न होकर उसे नरक आदि में उत्पन्न करती है, विनाश को प्राप्त करतो है।'' कह कर इस गाथा को कहा— २४०—अयसा'व मलं समुद्धितं तदुद्वाय तमेव खादति।

एवं अतिधोनचारिनं सानि कस्मानि नयन्ति दुगाति ।।६।। जैसे लोहे का मुरचा उससे उत्पन्न होकर उसी को खाता है, वैसे ही सदाचार का उलंघन करने वाले मनुष्य के अपने हो कमें उसे दुगैति को प्राप्त करते हैं।

मैल क्या है ? ( लालुदायो स्थविर की कथा ) १८, ४

आवस्ती नगरवासी उपासक सारिपुत्र-मौद्गल्यायन के पास धर्मश्रवण करके प्रशंसा कर रहे थे। लालुदायी ने उसे सुनकर कहा—''क्या मेरे धर्मोपदेश की तुम लोग प्रशंसा नहीं करोगे ?'' नगरवासी यह समझकर कि लालुदायी स्थितर भी एक बहुत बड़े धर्मोपदेशक हैं, एक दिन धर्मोपदेश करने के लिए प्रार्थना किये, किन्तु लालुदायी तीन बार टाल कर चौथी बार कुछ नहीं कह सके। धर्मासन पर जाते ही उन्हें नहीं स्झता था कि वे क्या कहें। तब नगरवासियों ने उनकी निन्दा करते हुए पीछा किया—''यह सारिपुत्र-मौद्गल्यायन की प्रशंसा नहीं सुन सकता था, अब अपने कुछ कह ही नहीं रहा है।" लालुदायी भागते हुए एक पालाना घर में गिर पड़े और गूथ में लिपट गये।

शास्ता ने इस बात को भिक्षुओं द्वारा जान—"भिक्षुओ ! अभी नहीं, पहले भी यह गूथ के कूप में गिरा ही था।" कह कर स्कर जातक सुना— "भिक्षुओं ! छा छुदायी श्रास्पमात्र धर्म सीखा है, किन्तु उसका स्वाध्याय (= पाठ) नहीं करता है। किसी धर्म को सीख कर उसका स्वाध्याय न करना मैल ही है।" उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा—

२४१—असज्झायमला मन्ता अनुद्वानमला घरा। मलं वण्णास्स कोसज्जं पमादो रक्खतो मलं॥ ७॥

पाठ न करना मत्रों का मैं है, झाड़-बहार न करना घर का मैं है, आलस्य सौन्दर्य का में हैं, असावधानी पहरेदार का में हैं।

अविद्या परम मैल है ( किसी कुलपुत्र की कथा ) १८, ५

राजगृह के एक कुलपुत्र का विवाह हुआ। उसकी खी व्यभिचारिणी थी। वह कुलपुत्र इसे खान भगवान् के पास भी खाने में छजा करता हुआ कई दिन नहीं गया। वह एक दिन भगवान् के पास जाकर सब कुछ कह सुनाया। भगवान् ने — "उपासक! ये खियाँ नदी, मार्ग, प्याऊ, सभा और शराबखाना के समान सबके लिए समान हैं, उन पर कोघ नहीं करना चाहिये।" कह, अनिभरत जातक को प्रकाशित कर — "खी का व्यभिचारिणी होना, दानी का कंजूसी और होनों लोकों से बर्बाद करने वाला पाप कम मैल है, इनसे भी बढ़कर मैल है अविद्या।" ऐसे उपदेश देते हुए इन गाथाओं को कहा—

२४२---मिलित्थिया दुच्चरितं मच्छेरं ददतो मलं। मला वे पापका धम्मा अस्मि लोके परक्षि च ॥ ८॥

स्त्री का मेल दुराचार है, दानी का मेल कंजूसी है। पाप इस लोक और परलोक दोनों के मेल हैं।

२४३—ततो मला मलतरं अविज्जा परमं मलं। एतं मलं पहत्वान निम्मला होथ भिक्खवे।। ९।।

इससे भी बढ़कर अविद्या परम मल है। भिक्षुओ ! इस मल को कोड़ कर निर्मल बनो।

#### पापी सुखपूर्वक जीता है ( सारिपुत्र स्थिवर के शिष्य की कथा ) १८, ६

भगवान् के जेतवन में विहरते समय एक दिन सारिपुत्र स्थिवर का शिष्य शुक्तसारि-वैद्य-कर्म करके— "नित्य ऐसा ही करके आहार लाऊँगा।" कहा। स्थिवर ने उसकी बात सुन चुपचाप ही चल दिया। भिक्षु विहार में आकर शास्ता से उसे कहे। शास्ता ने— "भिक्षुओ! निर्लंड कीवे के समान होकर इक्कीस प्रकार के मिथ्याजीविका से सुखपूर्वक जीता है, किन्तु लजावान् कठिनाई से जीवन-यापन करता है।" कह कर हन गाथाओं को कहा—

२४४-- सुजीवं अहिरिकेन काकसरेन धंसिना।

पक्खिन्दिना पगब्भेन संकिलिट्ठेन जीवितं ॥ १० ॥

निर्रुज, कौवे जैसा (स्वार्थ में ) शूर, दूसरे का अहित करने वाले पितत, बकवादी, पापी मनुष्य का जीवन सुखपूर्वक बीतता है। २४५—हिरिमता च दुज्जीवं निच्चं सुचिगवेसिना।

अलीनेपगब्भन सद्धाजीवेन पस्सता ॥ ११ ॥

लडजावान्, नित्य ही पवित्रता का स्याल रखने वाले, सचेत, मितभाषी, शुद्ध जीविका बाले और झानी का जीवन कठिनाई से बीतता है।

पापी अपनी जड़ खोदता है ( पाँच सौ डपासकों की कथा )

१८, ७

आवस्ती के पाँच सौ उपासकों में से एक पहले शील का पालन करता था, एक दूसरे; इसी प्रकार सब पञ्चशील के एक एक अंश का ही पालन करते थे। एक दिन उनमें विवाद हुआ। सबने कहा—"मैं बहुत कठिन काम कर रहा हूँ।" इन्होंने भगवान् के पास चा प्रणाम कर अपने विवाद को कहा। भगवान् ने—''सबका पालन करना कठिन ही है'' कह कर इन गाथाओं को कहा—

२४६—यो पाणमतिपातेति स्नुसाबादश्च भासति । लोके अदिवं आदियति परदारश्च गच्छति । १२॥ २४७—सुरामेरयपानश्च यो नरो अनुयुज्जति । इधेवमेसो लोकस्मि मूलं खनति अन्तनो ॥ १३॥

जो जीव हिंसा करता है, झूठ बालता है, चारी करता है, परस्त्री गमन करता है, कराब दाक पीता है, वह इस संसार में अपनी ही जड़ खोदता है।

२४८-एवं भो पुरिस ! जानाहि पापधम्मा असञ्जता । मा तं लोभो अधम्मो च चिरं दुक्खाय रन्धयुं ॥१४॥

हे पुरुष ! संयम रहित पाप कर्म ऐसे ही होते हैं, इसे जानो । तुम्हें स्टोम और अधर्म चिरकाल तक दुःख में न डाले रहें।

> कौन एकाग्रता प्राप्त करता है ? (तिस्स दहर की कथा) १८,८

भगवान् के जेतवन में विहरते समय एक द्वारपाल का बालक बढ़ह्यों के साथ घर से निकल कर आवस्ती आया और प्रवित्त हो गया। उसका नाम तिस्स रखा गया। वह दान में जाकर सब दायकों को निन्दा करता था और अपने घर की प्रशंसा करता था। एक बार कुछ अल्पवयस्क मिक्षु उसके गाँव में गये, तो ज्ञात हुआ कि वह झूठ ही अपने घर की प्रशंसा और दूसरों की निन्दा करता है। मिक्षुओं ने इस बात को भगवान् से कही। भगवान् ने—''मिक्षुओं! यह न केवल इसी समय ऐसा करते धूमता है, पहले भी ऐसा करता था।" कह कटाइ जातक को प्रकाशित कर —''मिक्षुओं! जो पुरुष दूसरे द्वारा अल्प, बहुत, रूखा-सूखा या उत्तम दान देने पर अथवा दूसरों को दे अपने को नहीं

देने पर मीन साथ होता है, उसे ध्यान, विषयमा या मार्ग-कड़ नहीं प्राप्त होते हैं।" उपदेश देते हुए इन गायाओं को कहा—

२४९—ददाति ये यथासद्धं यथापसादनं जनो । तत्थ मो मङ्क भवति परेसं पानभोजने ।

न सो दिवा वा रित्तं वा समाधि अधिगच्छित ।। १५ ॥ लोग अपनी श्रद्धा-भक्ति के अनुसार दान देते हैं। दूसरों के खाने-पीने को देख जो सह नहीं सकता, वह दिन या रात कमी भी एकामता को नहीं प्राप्त करता।

२५० — यस्स च तं समुच्छिन्नं मूलघच्चं सम्हतं। सवे दिवा वा रितं वा समाधिं अधिगच्छिति । १६॥ जिसकी ऐसी मनोवृत्ति उच्छिन्न हा गई है, समूल नष्ट हो गई है, बही रात-दिन (सर्वदा) एकाशता को प्राप्त करता है।

> राग के समान आग नहीं (पाँच उपासकों की कथा) १८,९

भगवान् के जेतवन में विहरते समय एक दिन पाँच उपासक धम-अमण करने के लिए आये। वे भगवान् के उपदेश देते समय ठीक से नहीं सुने। उनमें से कोई बैठे-बैठे सोने लगा, कोई ऊपर देखने लगा। तब आनन्द स्थविर ने भगवान् से पूछा—"भन्ते! आपके इतने सुन्दर उपदेश करने पर भी ये क्यों नहीं सुन रहे हैं हैं?"

भगवान् ने उनके पूर्व जन्मों की बातों को बतलाकर—'आनन्द! गाग, द्वेष, मोह और तृष्णा के कारण धर्म-अवण नहीं कर सकते हैं। राग की आग के समान आग नहीं है। वह राख को बिना छोड़े हुए प्राणियों को जलाता है। यद्याप सात सूर्यों के उत्पन्न होने पर उत्पन्न हुई कल्प-बिनाशक आग भी बिल्कुल ही लोक को जला खालती है, किन्दु वह कभी-कभी ही खलाती है, राग की आग के जलाने का समय नहीं, इसिलए राग के समान आग, द्वेष के समान ग्रह, मोह के समान जाल और तृष्णा के समान नदी नहीं है।" कहते हुए इस गाथा को कहा—

२५१—नित्थ रागसमा अग्गि नित्थ दोसमा गहो । नित्थ मोहसमं जालं नित्थ तण्हासमा नदी ॥ १७ ॥

राग के समान आग नहीं, द्वेष के समान ग्रह ( = भूत ) नहीं, मोह के समान जाल नहीं, तृष्णा के समान नदो नहीं।

> दूसरे का दोष देखना आसान है ( मेण्डक श्रेष्टी को कथा ) १८, १०

एक समय शास्ता अङ्गुत्तराप में चारिका करते हुए जाकर जातियावान में विहार करते थे। मेण्डक श्रेष्ठी भगवान् के आगमन को सुनकर दर्शनार्थ जाने लगा। मार्ग में तैर्थिको ने उसे देख—"क्यों तू कियावादी होते हुए भी अकियावादी के पास जा रहे हो ?" कहकर रोकना चाहा, किन्तु वह नहीं रका। वह भगवान् के पास जाकर वन्दना कर एक ओर बैठ गया। शास्ता ने आनुपूर्वी कथा कह कर उपदेश दिया। वह उपदेश के अन्त में स्रोतापत्ति-फल को प्राप्त कर तैर्थिकों द्वारा रोकने की बात कह सुनाया। तब भगवान् उसे—"ग्रहपित! ये प्राणी अपने महान् दोष को भी नहीं देखते हैं, किन्तु अविद्यमान भी दूसरे के दोष को विद्यमान करके स्थान-स्थान उड़ाते फिरते हैं।" कह कर इस गाथा को कहा—

२५२—सुद्रसं वज्जमञ्जसं अत्तनो पन दुइसं । परेसं हि सो वज्जानि ओपुणाति यथाभुसं । अत्तनो पन छादेति कलिं'व कितवा सठो ॥ १८ ॥

१-भागलपुर-मुँगेर जिलों का गंगा के उत्तर का भाग।

दूसरे का दोष देंखना आसान है, किन्तु अपना (दोष) देखना कठिन है। वह (पुरुष) दूसरों के हो दोषों को भूसे की भौति चड़ाता फिरता है, किन्तु अपने (दोषों) को वैसे ही ढाँकता है, जैसे बहेलिया ज्ञाखाओं से अपने शरीर को।

#### आश्रव बढ़ते हैं ( उज्झानसञ्जो स्थविर की कथा ) १८, ११

भगवान् के जेतवन विहार में विहरते समय उब्झानसञ्जी नामक स्थिवर सदा "ऐसा पहनता है, ऐसा ओढ़ता है" कह कर भिक्षुओं का दोष ही देखा करते थे। भिक्षुओं ने इस बात को भगवान् से कही। भगवान् ने—"भिक्षुओ! यदि वह पहनने ओढ़ने के स्थान पर उपदेश के तौर पर कहे तब तो ठीक ही है और यदि केवल चिढ़ कर कहता हो, तो उससे उसी के आश्रव बढ़ेंगे। जो ऐसा कहते विचरता है, उसे ध्यान आदि की प्राप्ति नहीं होती, केवल उसके आश्रव ही बढ़ते हैं। कह कर इस गाया को कहा—

### २५३—परवज्जानुपस्सिस्स निच्चं उज्झानसञ्जिनो । आसवा तस्स बहुन्ति आरा सो आसवक्खया ॥ १९॥

दूसरों के दोष देखने बाले तथा सदा दूसरों से चिढ़ने बाले के आश्रव (= चित्त मल) बढ़ते हैं। वह आश्रवों के विनाश से दूर हटा हुआ है।

#### वाहर में श्रमण नहीं ( सुभद्र परित्राजक की कथा ) १८, १२

जिस समय धर्मराज सर्वज्ञ तथागत कुशीनारा के शालवन उपवत्तन में परिनिर्वाण-मञ्ज पर लेटे थे, उस समय तीन प्रश्न पूछने के लिए सुभद्र परिव्राजक उनके पास गया। आनन्द स्थविर ने पहले उसे रोका, किन्तु शास्ता के कहने पर जाने दिया। वह भगवान् के पास जा मझ से नीचे बैठकर—"हे अमण! क्या आकाश में पद है? इससे बाहर अमण है? संस्कार शास्त्रत है ?"—हन प्रश्नों को पूछा। तब शास्ता ने उनके अभाव को बतलाते हुए हन गाथाओं से उपदेश दिया—

२५४—आकासे च पदं नित्थ समणो नित्थ बाहिरे। पपश्चाभिरता पजा निष्पपश्चा तथागता॥ २०॥

आकाश में पद ( - चिन्ह ) नहीं, बाहर में श्रमण नहीं , छोग प्रपद्ध में छगे रहते हैं, किन्तु तथागत प्रपद्ध रहित हैं।

२५५—आकासे च पदं नित्थ समणो नित्थ वाहिरे। सङ्घारा सस्सता नित्थ, नित्थ बद्धानिमिञ्जितं॥ २१॥

आकाश में पद ( - चिन्ह ) नहीं, बाहर में श्रमण नहीं, संस्कार शाश्वत नहीं और बुद्धों में चक्रवला नहीं।

१—इसका भावाथे यह है—"बुद्ध-शासन से बाहर दूसरे धर्मों में कोई भी भाग-फड प्राप्त अभण नहीं है।"

## धम्मद्वग्गो

मच्चा न्यायाधीश ( विनिश्चय-महात्माओं की कथा ) १९, १

एक दिन भिक्षु आवस्ती में उत्तर द्वार के गाँव में भिक्षाटन करके भोजन कर नगर के बीच से आ रहे थे, अचानक बादल उठा और वर्षा होने लगी। भिक्षु सामने वाली विनिश्चय-शाखा में पानी से बचने के लिए गये। वे वहाँ विनिश्चय महामार्त्यों को घूस लेकर सत्य को झूठ तथा झूठ को सत्य बनाते हुए देख आकर मगवान् से कहे। मगवान् ने—"भिक्षुओ! छन्द आदि के वशीभृत हो बिना विचार किये न्याय करने वाले न्यायाधीश नहीं होते, किन्तु दोष का ठीक ठीक विचार करके दोष के अनुसार न्याय करने वाले ही न्यायाधीश होते हैं।" कह कर इस गाथा को कहा—

२५६—न तेन होति धम्महो येनत्थं सहसा नये।
यो च अत्थं अनत्थश्च उमो निच्छेय्य पण्डितो।। १।।
२५७—असाहसेन धम्मेन समेन नयती परे।
धम्मस्स गुत्तो मेधवी धम्मट्टो'ति पवुच्चित ।। २।।

बिना विचारे यदि कोई न्याय करता है, तो वह न्यायाधीश नहीं। जो पण्डित सच्चे और झूठे दोनों का निर्णय कर विचारपूर्वक धर्म से पक्षपात रहित होकर न्याय करता है, वही धर्म की रक्षा करने वाला सच्चा न्यायाधीश कहा जाता है।

पण्डित कौन ?

( छःवर्गीय भिक्षुओं की कथा )

१९, २

भगवान् के जेतवन में विहरते समय छ:वर्गीय भिक्षु गाँव में भी, बिहार

में भी भोजन के समय गड़बड़ी करते थे। एक दिन गाँव में भोजन करके आये हुए तरुण भिक्षुओं से स्थविरों ने पूछा—''आवुसो ! आज भोजन कैसा रहा ?''

"भन्ते! मत पूछिये, छःवर्गीय हम छोग ही शान्त और पांण्डत हैं, इन्हें मार कर इनके सिर जूठन डाल्ते हुए निकार्छेंगे। कह कर हम छोगों की पीठ पकड़ कर जूठन बखेर भोजन में गड़बड़ी किये।"

स्थिवर भगवान् के पास आकर इस बात को कहे । शास्ता ने—"भिक्षुओं ! दूसरों को पीड़ित करके बहुत बोलने वाले को मैं पण्डित नहीं कहता, किन्तु में क्षेमवान्, अवैरी और निर्भय को हो पण्डित कहता हूँ।" कह कर इस गाथा को कहा—

२५८—न तेन पण्डितो होति यावता बहु सासति। खेमी अवेरी अभयो पण्डितो'ति पद्यच्चिति॥३॥

बहुत बोलने से (कोई) पण्डित नहीं होता, प्रत्युत जो क्षेमवान् अ-वैरी और निर्भय होता है, वही पण्डित कहा जाता है।

> बहुभाषी धर्मधर नहीं ( एकूदान स्थिवर की कथा )

एक्दान नामक एक श्रीणाश्रव (= अईत्) मिक्षु थे। वे एक जंगल में अकेले रहते थे। उन्हें एक ही उदान याद था। उपोसथ के दिन उसे कह कर घर्मोपदेश देते थे, जिसे सुनकर जंगल को गूंजित करते हुए देवता साधुकार देते थे। एक दिन पाँच पाँच सौ मिक्षुओं के साथ त्रिपिटक घारी दो मिक्षु आये। श्रीणाश्रव मिक्षु उनके आने पर बहुत प्रसन्न हुए और कहे — "भन्ते! आप लोग आकर बहुत अच्छा किये। आज आप लोगों के पास हम धर्मोपदेश सुनेंगे। जंगल के देवता भी सदा साधुकार देते धर्म सुनाते हैं।"

त्रिपिटकचारी भिक्षुओं ने उपदेश किया, किन्तु एक देवता ने भी साधुकार नहीं दिया, तब उन्होंने श्वीणाश्रव भिश्च को उपदेश करने के लिए कहा। श्वीणाश्रव भिश्च ने धर्मांसन पर जाकर केवल उस उदान को कहा। उदान के समाप्त होते ही 'साधु! साधु!! साधु!!! के शब्द से जंगल गूंजित हो उटा। इसे देखकर उन भिश्चओं के शिष्यों को बड़ा आश्चय हुआ। उन्होंने जेतवन जाकर भगवान से कहा। भगवान ने— "भिश्चओ! जो बहुत पढ़ता या धाषण देता है, उसे में धमधर नहीं कहता, धमधर तो वह है जो एक गाथा मात्र को याद करके सत्यों का ज्ञान प्राप्त करता है।" कह कर इस गाथा को कहा—

२५९—न तावता धम्मधरो यावता बहु भासति।
यो च अप्पस्पि सुत्वान धम्मं कृष्येन परक्षति।
स वे धम्मधरो होति यो धम्मं नप्पमञ्जति। ४॥
बहुत बोठने से (कोई) धम्धर नहीं होता, प्रत्युत जो थोड़ा भी

सुनकर धर्म का (नाम) काय से खाश्चात् करता है, और जो धर्म में प्रमाद नहीं करता, वही धर्मधर है।

> वाल पक्षने से स्थिविर नहीं ( लक्कण्टक भिंदय स्थिविर की कथा ) ४९, ४

लकुण्टक भिद्य स्थिवर नाटे थे। एक दिन आरण्य से तीस भिक्षु भगवान् का दर्शन करने के लिए जेतवन आये। जिस समय वे शास्ता को वन्दना करने जा रहे थे, उसी समय लकुण्टक भिद्य स्थिवर भगवान् को वन्दना करके लैटे जा रहे थे, उन भिक्षुओं के आने पर भगवान् ने पूछा—''क्या तुम लोगों ने जाते हुए एक स्थिवर को देखा है ?''

"भन्ते! इम लोगों ने स्थिवर को तो नहीं देखा, केवल एक आमणेर जा रहा था।"

"भिक्षुओ ! वह श्रामणेर नहीं, स्थविर है।"

"भन्ते ! अत्यन्त छोटा है।"

"भिक्षुओ ! वृद्ध होने और स्थविर के आसन पर बैठने मात्र से स्थविर

नहीं कहाता, किन्तु जो आर्य सत्यों का ज्ञान प्राप्त कर महाजन समूह के छिये अर्हिसक हो गया है, वह स्थिवर है।" भगवान् ने यह कह कर इन गायाओं को कहा—

स वे वन्तमलो धीरो थेरो इति पवुच्चित ॥६॥ जिसमें सत्य, धर्म, अहिंसा, संयम और दम है, वही विगतमल, धीर और स्थविर कहा जाता है।

> ह्मपवान् होने से साधु-ह्मप नहीं होता (बहुत से भिक्षुओं की कथा) १९, ५

मगवान् के जेतवन में विहार करते समय दहर मिश्रुओं और श्रामणेरों को अपनी धर्मचर्या और चीवर को रँगने आदि के कार्य को करते हुए देख— भगवान् के पास जाकर कहे—''मन्ते! आप इन्हें आज्ञा दें कि ये दूसरों के पास धर्म सीख कर भी हम लोगों के पास बिना ठीक से सुनाये, स्वाध्याय न करें; ऐसा करने से हम लोगों का लाभ-सत्कार बढ़ेगा।'' भगवान् ने—'मैं तुम्हें वक्ता होने मात्र से साधु-रूप (= अच्छा) नहीं कहता, प्रत्युत जिसके अहत् मार्ग से ईच्यां आदि उच्छिन्न हो जाती है, वही साधु-रूप है।'' कह कर इन गायाओं को कहा—

२६२—न वाकरणमत्तेन वण्णपोक्खरताय वा। साधुरूपो नरो होति इस्सुकी मच्छरी सठो ॥७॥

ईर्च्यालु, सत्सरी और शठ पुरुष बक्ता या रूपवान् होने मात्र से साधु-ह्रप नहीं होता।

२६३—यस्स चेतं समुच्छिन्नं मृलघच्चं समृहतं। स वन्तदोसो मेघावी साधुरूपोति बुच्चित ॥ ८ ॥

जिसका यह विल्कुल जड़ से उच्छिल हो गया है, समूल नष्ट हो गया है; वही द्वेप रहित मेधाबी साधु-रूप कहा जाता है।

श्रमित-पाप अमण होता है

(हत्थक की कथा)

१९, ६ इत्थक नामक भिक्षु सदा बाद-विवाद में लगे रहते थे। वे तैर्थिकों से कहते थे-- "अमुक समय अमुक स्थान पर अपना शास्त्रार्थ होगा।" वे तैर्थिकों के आने के पूर्व ही जाकर-"देखो. तैथिक डर कर भाग गये, यही उनकी हार है।" कहते थे। जब भगवान को यह ज्ञात हुआ, तब वे इत्थक को बुला कर पृष्ठे—''क्या भिक्षु ! त् सचमुच ऐसा करता है ? "हाँ भन्ते !"

''मिक्षु ! क्यों ऐसा कर रहा है ? ऐसे झूठ बोलते हुए विचरण करने मात्र से कोई अमण नहीं होता, प्रत्युत जो छोटे-बड़े सभी पापों को शमित कर लिया है वही श्रमण होता है।" भगवान् ने यह कहकर इन गायाओं को कहा-

२६४—न मुण्डकेन समणो अब्बुतो अलिकं भणं।

इच्छालाभ समापन्नो समणो किं भविस्सति ॥ ९ ॥

जो जतरहित, मिथ्याभाषी है, वह मुण्डित होने मात्र से श्रमण नहीं होता, इच्छा लाभ से भरा ( पुरूष ) क्या श्रमण होगा।

२६५-यो च समेति पापानि अणुं धूलानि सब्बसो ।

समितत्ता हि पापानं समणो'ति पबुच्चित ॥ १०॥ जो छोटे-बड़े पापों को सर्वथा शमन करने वाला है; पाप को शमित होने के कारण वह अमण कहा जाता है।

# भिक्षुकौन ?

82, 0

एक ब्राह्मण दूसरे धमे में प्रवित्त होकर मगवान् के पास आया और कहा— "हे गौतम! आप अपने शिष्यों को भिक्षाटन करने से 'भिक्षु' कहते हैं, मैं भी भिक्षाटन करता हूँ, अतः मुझे भी भिक्षु किहये।" भगवान् ने—"ब्राह्मण! केवल भिक्षाटन करके मात्र से कोई भिक्षु नहीं होता, प्रत्युत जो सब संस्कारों को जानकर विचरण करता है, वही भिक्षु है।" कह कर इन गाथाओं को कहा— २६६—न तेन सिक्स्यु (सो) होति यावता सिक्स्वते परे।

विस्सं धम्मं समादाय भिक्खु होति न तावता ॥११॥

दूसरों के पास जाकर थिक्षा माँगने से (कोई) थिक्षु नहीं होता है और न तो थिक्षु होता है विषम-धर्म को ग्रहण करने से। २६७—योध पुञ्जञ्ज पापञ्ज बाहित्वा ब्रह्मचरिय वा।

सङ्खाय लोके चरित स वे भिक्ख्'ित बुच्चित ॥ १२॥ जो यहाँ पुण्य और पाप को छोड़ ब्रह्मचारी बन, ज्ञान के साथ लोक में विचरता है, वह भिक्ष कहा जाता है।

## मौन रहने से धुनि नहीं होता (तैर्थिकों की कथा)

19 6

मिश्रु ग्रहस्थों के घर निमंत्रित होने पर भोजनीपरान्त दानानुमोदन करते थे, किन्तु तैर्थिक 'सुख होतु' आदि कह कर ही चले जाते थे। लोग मिश्रुओं की प्रशंसा और उनकी निन्दा करते थे। यह जानकर तैर्थिकों ने—''इम लोग मुनि हैं, मौन रहते हैं, अमण गौतम के शिष्य भोजन के समय महाकथा कहते हैं।" कह कर निन्दा करना प्रारम्भ किया। मिश्रुओं ने इस बात को भगवान् से कही। शास्ता ने—'भिश्रुओ ! मौन रहने मात्र से मैं मुनि नहीं कहता।

क्यों कि कोई न जानने से नहीं कहता है, कोई दक्ष न होने से और कोई इस बात को दूसरे भी न जान जायँ। इसिलये केवल मौन मात्र से मुनि नहीं होता, किन्तु पाप के उपशमन से मुनि होता है।" कह कर इन गाथाओं को कहा—

२६८--न मोनेन मुनी होति मुल्हरूपो अविद्यु । यो च तुलं'व पग्गय्ह वरमादाय पण्डितो ॥ १३ ॥ २६९--पापानि परिवज्जेति स मुनि तेन सो मुनि ।

यो मुनाति उभो लोके मुनी तेन पवुच्चित ॥ १४ ॥

मौन घारण करने मात्र से कोई अविद्वान् मूह मुनि नहीं होता। जो पण्डित मानो श्रेष्ठ तुला प्रहण करके दोनों लोकों का मान करता है (=तौलता है) और पापों को छोड़ देता है, वह इस कारण मुनि है और मुनि कहा जाता है।

हिंसा करने से आर्य नहीं होता ( बंबी लगाने वाले की कथा ) १९,९

श्रावस्ती में आर्य नामक एक बंशी लगाने वाला था। एक दिन भगवान् श्रावस्ती के उत्तर ग्राम-द्वार में भिक्षाटन कर आ रहे थे। उस समय वह बंशी से मछली पकड़ रहा था। भगवान् को भिक्षु संघ के साथ आते देख बंशी फेंक जाकर प्रणाम करके खड़ा हो गया। भगवान् ने सारिपुत्र आदि स्थविरों से ''तेरा क्या नाम है ?'' पूछते हुए आर्य से भी पूछा। उसने ''भन्ते! मेरा नाम आर्य है'' कहा। शास्ता ने—''उपासक! तेरे जैसे प्राणि-हिंसक आर्य नहीं होते, आर्य तो अविहिंसक होते हैं।'' कहकर इस गाथा को कहा—

२७०-- न तेन अरिया होति येन पाणानि हिंसति ।

अहिंसा सव्यपाणानं अरियों ति पबुच्चित ।। १५ ॥ प्राणियों की हिंसा करने से (कोई) आर्य नहीं होता, सभी प्राणियों की हिंसा न करने से आर्य कहा जाता है।

## आश्रव-क्षय से निर्वाण

(बहुत से भिक्षुओं की कथा) १९, १०

भगवान् के जेतवन में रहते समय बहुत शीलसम्पन्न भिक्षुओं के मन में ऐसे विचार हुए—''हम लोग शीलसम्पन्न हैं, समाधि-प्राप्त हैं; जब चाहेंगे निर्वाण प्राप्त कर लेंगे।'' वे जब भगवान् के पास गये, तब भगवान् ने पृष्ठा—''भिक्षुओ ! क्या तुम्हारे प्रवित्त होने का उद्देश्य पूर्ण हो गया ?'' उन्होंने अपने पूर्व के विचार को कह सुनाया। भगवान् ने उनके विचारों को सुन—''भिक्षुओ ! केवल परिशुद्ध शील से युक्त या अनागामी होने मात्र से दुःख योड़े हैं—नहीं सोचना चाहिये। विना आश्रव-क्षय प्राप्त किये 'सुखी हूँ'— ऐसा चित्त भी नहीं उत्पन्न करना चाहिये।" कह कर हन गाथाओं को कहा—

२७१—न सीलञ्जतमत्तेन बाहुसच्चेन वा पन।
अथवा समाधि लाभेन विवित्तसयनेन वा ॥ १६॥
२७२—फुसामि नेक्खम्मसुखं अपुथुञ्जनसेवितं।
भिक्खु! विस्सासमापादि अपतो आसवक्खयं॥ १७॥

न शील और ब्रत के आचरण मात्र से, न बहुश्रुत होने से, न समाधि लाभ से या न एकान्त में शयन करने से अथवा न पृथक् जनों द्वारा अप्राप्त नैष्कम्य (= अनागामी) के सुख का अनुभव कर रहा हूँ,—सोचने मात्र से दुःख थोड़ा होता है । भिक्षु ! तब तक विश्वास न करो, जब तक आश्रवों का क्षय न हो जाय।

## २०-- मग्गवग्गो

अष्टाङ्गिक मार्ग श्रेष्ठ है (पाँच सौ भिक्षुओं की कथा) २०,१

भगवान् के जेतवन में रहते समय पाँच सौ भिक्षु चारिका से आकर आसन-शाला में बैठे हुए बातें कर रहे थे—''असुक गाँव का मार्ग सुन्दर है! असुक गाँव का मार्ग खराब है, असुक गाँव में कंकड़ हैं।'' भगवान् ने उनकी बात सुन—''भिक्षुओ! यह बाहरी मार्ग हैं। भिक्षु को आर्य-मार्ग में ही लगाना चाहिये, ऐसा करने से भिक्षु सब दुःखों से छूट बाता है।'' कह कर इन गाथाओं को कहा—

२७३—सग्गानट्ठिङ्गिको सेट्ठो सच्चानं चतुरो पदा। विरागो सेट्ठो धम्मानं द्विपदानश्च चवखुमा ॥ १ ॥

मार्गों में अष्टाङ्गिक मार्ग श्रेष्ठ है, सत्यों के चार-पद = चार आर्य सत्य ) श्रेष्ठ हैं, धर्मों में वैगाय श्रेष्ठ है, द्विपदों ( = मनुष्यों ) में चक्षु-ष्मान् ( = ज्ञाननेत्रधारी बुद्ध ) श्रेष्ठ हैं।

२७४-एसोव मग्गो नत्थञ्जा दस्सनस्स विमुद्धिया।

एतं हि तुम्हे पटिवज्जथ सारस्सेतं पमोहनं ॥ २ ॥ दर्शन = ज्ञान ) की विशुद्धि के लिए यही मार्ग है, दूसरा नहीं इसी पर तुस आरूढ़ होओ, यही मार को मूर्चिछत करने वाला है।

२७५-एतं हि तुम्हे पटिपन्ना दुक्खस्सन्तं करिस्सथ ।

अक्खातो वे मया भगगो अञ्जाय सल्लसन्थनं ॥ ३॥ इस मार्ग पर आरूढ़ हो तुम दुःखों दा अन्त कर दोगे। शल्य-समान दुःख का निवारण-स्वरूप निर्वाण को जान मैंने इसका उपदेशः किया है। २७६--तुम्हेहि किच्चं आतप्यं अक्खातारो तथागता ।

पटिपन्ना पमोक्खन्ति झाथिनो मारवन्धना ॥ १ ॥

कार्य के लिए तुम्हें ही उद्योग करना है, तथागतों ( = बृद्धों) का कार्य उपदेश कर देना है। (तदनुसार) सार्ग पर आह्य हो, ध्यान में रत मार के बन्धन से मुक्त हा जाते हैं।

सभी संस्कार अनित्य हैं (अनित्य-लक्षण को कथा) २०, २

भगवान् के जेतवन में विहरते समय पाँच सौ भिक्षु भगवान् के पास कर्मस्थान ग्रहण करके आरण्य में जा प्रयत्न करते हुए भी कोई विशेषता न प्राप्त कर पुनः भगवान् के पास विशेष रूप में कर्मस्थान कहलवाने के लिए आये! भगवान् ने उनको पूर्व जन्म में अनित्य लक्षण की भावना किया हुआ देख—''भिक्षुओं! काम-भव आदि में सभी संस्कार होकर अभाव को प्राप्त होने के कारण अनित्य हो हैं।'' कह कर इस गाथा को कहा—

२७७-सन्वे सङ्खारा अनिच्चा'ति यदा पञ्जाय पस्सति ।

अथ निव्यिन्दति दुक्खे, एस मग्गो विसुद्धिया ॥५॥ 'सभी संस्कार अनित्य है'—'ऐसा जब प्रज्ञा से देखता है' तब सभी दुःखों से निर्वेद (= विराग, को प्राप्त होता है, यही विशुद्धि (= निर्वाण) का मार्ग है।

संभी संस्कार दुःख ह (दुःख लक्षण की कथा) २०,३

इस गाथा को भी भगवान् ने उसी प्रकार के भिक्षुओं को उपदेश देते हुए कहा—

२७८—सन्बे सङ्खारा दुक्खा'ति यदा पञ्जाय पस्सति। अथ निन्धिन्दति दुक्खे एस मग्गो विसुद्धिया॥ ६॥ 'सओ संस्कार दुःख हैं'—ऐसा जब प्रज्ञा से देखता है, तब सभो दुःखों से निर्वद को प्राप्त होता है, यही विशुद्धि का मार्ग है। सभी धर्म अनात्म हैं

(अनात्म लक्षण की कथा) २०.४

इस गाथा को भी भगवान् ने उसी प्रकार के मिक्क्ष्मों को उपदेश देते हुए कहा—

२७९--सब्बे धम्मा अनता'ति यदा पञ्जाय पस्सति । अथ निब्बिन्दति दुक्खे एस मग्गो विसुद्धिया ॥ ७॥

'सभी धर्म (= पञ्चस्कन्ध ) अनातम हैं' — ऐसा जब प्रज्ञा से देखता है, तब सभा दुक्खों से निर्वेद को प्राप्त होता हैं, यहो विशुद्धि का सार्ग है।

आलसी प्रज्ञा के मार्ग को नहीं पाता ( योगाभ्यासी तिस्स स्थविर की कथा )

20,4

भगवान् के जेतवन में विहरते समय पाँच सौ कुलपुत्र भगवान् के पास प्रव्राजत होकर कर्मस्थान ग्रहण कर आरण्य में गये। उनमें से केवल एक जेतवन में ही रह गया। आरण्य में गये भिक्षु उद्योग करते हुए शीघ्र ही अहत्व पाकर भगवान् की वन्दना करने आये। आते समय मार्ग में एक उपासक ने उन्हें भोजन दान देकर दूसरे दिन के लिए भी निमंत्रित किया।

जब वे सिक्षु जेतवन में आकर भगवान की वन्दना कर एक ओर बैठे तब भगवान ने उनके साथ बड़े ही मधुर वचन से कुशल क्षेम पूछा। उस सिक्षु ने जो जेतवन में ही रह गया था, यह देखकर सोचा—''शास्ता इनके साथ बहुत मीठी-मीठो बार्ते करते हैं, किन्तु मुझसे बोटते भी नहीं हैं, जान पड़ता है ये अहत्व पा लिये हैं, अच्छा मैं भी आज अहत्व पा भगवान से बातचीत करूँगा।'' वह रात भर जागकर चंक्रमण करते हुए नींद आने से

एक पत्थर पर गिर पड़ा, जिससे उसके जंघे की एक इड्डी टूट गई और वह बहुत जोरों से चिल्लाया। वे भिक्षु अपने साथी के शब्द को सुन चारों ओर से आकर उसकी दवा आदि करने लगे। वही करते हुए अडणोद्य हो गया, जिससे वे निमंत्रित उपासक के यहाँ नहीं जा सके।

भगवान ने उन भिक्षुओं को देखकर पूछा—''भिक्षुओं! भिक्षा वाले गाँव नहीं गये?'' उन्होंने सब समाचार कह सुनाया। तब भगवान ने—''भिक्षुओं! यह अभी नहीं पहले भी तुम लोगों के लाभ में दिवन डाला ही।'' कह पाँच सौ विद्यार्थियों की कथा को प्रकाशित कर — ''भिक्षुओं! जो उद्योग करने के समय उद्योग नहीं करता है, उच्च आकांखाओं को छोड़ देता है और आखसी होता है, वह ध्यान आदि की विशेषता को नहीं प्राप्त करता है।'' उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा —

२८०-उट्ठानकालम्हि अनुट्ठहानो युवा वली आलसियं उपतो । संसन्नसङ्कप्पमनो क्वसीतो पञ्जाय मग्गं अलसो न विदन्ति।।

जो उद्योग करने के समय उद्योग न करने वाला, युवा और बली होकर भी आलस्य से युक्त होता है, जिसने उच्च आकांक्षाओं को छोड़ दिया है और जो कुसीदो (= दोघंसूत्री) है, वह आलसी प्रज्ञा के माग को नहीं प्राप्त करता।

तीनों कर्म-पथों को ग्रुद्ध करे (सूकर प्रेत की कथा) २०, ६

एक दिन महामौद्गल्यायन स्थितर लक्कण स्थितर के साथ गृह्धकूट पर्वत से उतरते हुए मुसकराये । उन्हें मुसकराते हुए देखकर लक्कण स्थितर ने मुसकराने का कारण पूछा । उन्होंने मगवान् के पास चलने पर पूछने के लिये कहा । जब दोनों स्थितर भगवान् के पास गये, तब लक्कण स्थितर ने महामौद्गल्यायन स्थितर से मुसकराने का कारण पूछा । मौद्गल्यायन स्थितर ने कहा — "आवुस ! मैंने गृह्धकूट से उतरते हुए एक ऐसे प्रेत को देखा, जिसका श्रीर तीन गन्यूति का मनुष्य जैसा था, किन्तु सूथर के सहश सिर था।

उसके मुख में पूँछ थी, जिससे कीड़े पघर रहे थे। मैंने कभी भी ऐसे सत्व को नहीं देखा था, अतः उसे देखकर मुसकराया।''

शास्ता ने—'मैंने भी इसी प्रेत को बोधि वृक्ष के नीचे देखा था, किन्तु किसी से नहीं कहा था। यह सत्व कश्यप बुद्ध के समय में भिक्षु होकर दो महास्थिविरों में फूट डाल कर एक विहार से भगा दिया था, उसी के विपाक से एक बुद्धान्तर अवीचि नरक में पक कर, इस समय गृद्धकृट पर उक्त प्रकार के शरीर से दुःख भोग रहा है। भिक्षुओ ! भिक्षु को काय आदि से बिल्कुल शान्त होना चाहिए।" कह कर इस गाथा को कहा—

२८१-वाचानुरक्खी मनसा सुसंवुतो कायेन च अकुसलं नकयिरा।

एते तयो कम्मपथे विसोधये आराधये मग्गमिसिप्पवेदितं॥

वाणी का संयम करे, मन का संयम करे और शरीर से कोई पाप
न करे। इन तीनों कम-पथों को शुद्ध करे। (= ऋषि) के बताये
सार्ग का अनुसरण करे।

प्रज्ञा-वृद्धि में लगे (पोठिल स्थविर की कथा)

२०, ७ में विहरते समय

भगवान् के जेतवन में विहरते समय पोठिल नामक एक त्रिपिटकघारी धर्म-कथित थे। उनके पास बहुत से भिक्षु पढ़ते थे, किन्तु स्वयं ध्यान या मार्ग फल नहीं प्राप्त किये थे। इससे भगवान् उन्हें 'तुच्छ पोठिल' कह कर सम्बोधित करते थे। भगवान् के इस प्रकार के सम्बोधन से उन्हें बहुत संवेग पैदा हुआ और वे ध्यान करने के लिए अकेले चीवरपात्र लेकर निकल पड़े। आवस्ती से एक सौ बीस योजन दूर एक आरण्य में गये। वहाँ तीस अर्हत भिक्षु रहते थे। वह उनके पास जाकर "भन्ते! मुझे आश्रय दीजिये।" कहे, किन्तु उन्होंने "आवस ! तुम त्रिपटकघारी धर्म-कथित होकर क्या कह रहे हो ?" कह कर टाल दिया। पोठिल स्थिवर क्रमणः पूछते हुए एक सात वर्ष की अवस्थावाले श्रामणेर के पास भी जाकर वैसे ही कहे। श्रामणेर ने कहा—"यदि आप आजाकारी होंगे तो मैं आश्रय दूँगा।"

"यदि सत्पुरुष ! आग में भी कूदने को कहें तो कूद पहूँगा।"
आमणेर ने उनकी परीक्षा लेने के लिए कहा—"अच्छा चीवर पहने हुए
ही इस सामने के तालाव में प्रवेश कीजिये।"

पोठिल स्थिवर श्रामणेर की बात सुनते हो पानी में प्रवेश करने लगे, तब वह उन्हें आज्ञाकारी जानकर उपदेश दिया। भगवान् ने जेतवन में ही बैठे हुए पोठिल के चित्त को एकाग्र हुआ देख सामने खड़े होकर कहने की भाँति उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा—

२८२—योगा वे जायती भृरि आयोगा भृरि सङ्खयो। एतं द्वेधापथं जत्वा भवाय विभवाय च।

तथता निवेसेच्य यथा सूरि पबहुति ॥ १० ॥ योगाभ्यास से प्रज्ञा उत्पन्न होता है, और उसके अभाव से उसका क्षय होता है। उन्नति और विनाश के इन दो भिन्न मार्गों को जान अपने को ऐसा लगावे, जिससे प्रज्ञा की दृद्धि हो।

> वन काटो, वृक्ष नहीं ( वृद्ध स्थिवरों की कथा )

> > 70,6

भगवान के जेतवन में विहरते समय बहुत से वृद्ध पुरुष एक साथ प्रव्रज्ञित होकर विहार के एक ओर कुटी बनाकर रहते थे। वे ध्यानभावना न कर दिन-रात बातचीत ही करते रहते थे। उनमें से एक की पुरानी छी उनके लिए मधुर मोजन आदि भी बनाकर देती थी। वह जब मर गई तब वे सब वृद्ध भिक्ष एक दूसरे का गला पकड़कर रोने लगे। भिक्षुओं ने यह बात भगवान को कही। भगवान ने काक जातक को कह, अतीत काल में भी उनके वैसे ही होने को बतला उन भिक्षुओं को आमंत्रित कर—"भिक्षुओं! राग, देष, मोह रूपी वन के कारण हो दुम लागों ने इस दुःख को पाया, उस वन को काट देना चाहिये, ऐसे दुःख रहित हाओं।'' कह कर इन गाथाओं को कहा—

२८३—वनं छिन्द्थ मा रुक्खं वनतो जायती भयं। छेत्वा वनञ्च वनथञ्च निञ्चना होथ भिक्खवो ॥११॥ शिक्षुओ ! बन को काटी, वृक्ष को मत, वन से भय उत्पन्न होता है। बन और झाड़ को काटकर वन रहित हो जाओ। २८४—यावं हि वनथो न छिज्जित अनुमत्तोपि नरस्स नारिस।

पटिबद्ध मनो नु ताव सो बच्छो खीरपको'व मातरि ।।१२॥ जब तक अणुमात्र भी न्त्रियों में पुरुष की कामना नहीं खंडित रहती है, तब तक दूध पीने वाला बछड़ा जैसे माता में आबद्ध रहता है, वैसे ही वह पुरुष बँधा रहता है।

आत्म-स्नेह को उच्छित्न कर डालो ( सुवर्णकार स्थविर की कथा ) २०, ९

सारिपुत्र स्थिवर का एक शिष्य था, जो सुवर्णकार-कुछ से निकल कर प्रविचत हुआ था। उन्होंने उसे अशुभ कर्मस्थान दिया, किन्तु चार महीने तक उद्योग करने पर भी कुछ विशेषता नहीं प्राप्त हुई तब उसे लेकर भगवान् के पास गये। भगवान् ने उसके पूर्व-जन्म को देखते हुए पाँच सौ जन्मों में सुवर्णकार-कुल में ही उत्पन्न होने को देख, एक सुवर्ण-पद्म-पुष्प दिया और कहा कि वह उस पुष्प को बालुका के ऊपर रख कर मावना करे।

वह भिक्षु पुष्प को देखकर भावना करते हुए चतुर्थ ध्यान प्राप्त कर लिया।
तव भगवान् ने ऋदि-वल से निर्मित उस पद्म-पुष्प को सुरलाने का. अधिष्ठान
किया। पुष्प के सुरलाते ही भिक्षु अनित्य-लक्षण का नमस्कार करने लगा।
भगवान् ने भिक्षु की चित्त-प्रचृत्ति को देख गन्धकुटी में बैठे हुए ही प्रकाश कर
सामने खड़े होकर कहने के समान उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा—
- २८५—उछिन्द सिनेहमत्तनों कुसुदं सारदिकं'व पाणिना।

सन्ति मग्गमेव ब्रह्य निब्बानं सुगतेन देसितं ॥१३॥

हाथ से शरद् (ऋतु) के कुमुद की थाँति, आत्म-स्नेह को उछिन्न कर डालो, सुगत ( = बुद्ध ) द्वारा उनदिष्ट ( इस ) शान्ति-मार्ग निर्वाण का अश्रय लो।

सूर्ख विघ्न नहीं बूझता ( महाधनी वाणिक् की कथा ) २०, १०

भगवान् के जेतवन में विहरते समय वाराणसी का एक महाधनी विनया पाँच सी वैद्यााड़ियों पर कुसुम और लाल रंग में रंगे हुए वस्त्रों को लेकर वेचने के लिए आवस्ती गया। वह नदी के किनारे गाड़ियों को खड़ा कर दूसरे दिन नगर में जाने का विचार किया। रात में नदी में बड़ी बाढ़ आई। वह अब वर्षा, हेमन्त और ग्रीष्म में भो वहीं रहने का विचार किया। भगवान् उसके विचार को जान मुस्कराये। आनन्द स्थविर ने भगवान् के मुस्कराने का कारण पूछा। भगवान् ने कहा—"आनन्द! वह बनिया तीनों ऋतुओं में वहीं रह कर वस्त्र बेचने का संकल्प कर रहा है, किन्तु उसकी आयु केवल अब सप्ताह ही भर है।" आनन्द स्थविर भगवान् से आज्ञा पाकर उसके पास गये। वह उनको भोजन दिया और आदर-संस्कार किया। तब उन्होंने उपदेश के मिळसिले सब कह सुनाया।

वह बिनया मृत्यु की भय से भयभीत हुआ भिक्षु-संघ के साथ तथागत को सप्ताह भर दान दिया। सातवें दिन अनुमोदन करते हुए भगवान् ने— "उपासक! पण्डित पुरुष को यहाँ वर्षा आदि में रहूँगा, या यह, यह करूँगा— नहीं सोचना चाहिये, किन्तु अपने जीवन के विष्न का ही विचार करना चाहिये।" कह कर इस गांधा को कहा —

२८६—इध वस्सं वसिस्सामि इध हेमन्त गिम्हसु । इति बालो विचिन्तेति अन्तरायं न बुज्झति ॥ १४ ॥ यहाँ वर्षा में बसूँगा, यहाँ हेमन्त और ब्रोध्म में,—मूखँ इस प्रकार

यहाँ वर्षों में बल्गा, यहाँ हेमन्त और प्रोष्म में, — मूखं इस प्रकार सोचता है किन्तु (अपने जीवन के ) विघ्न को नहीं बझता है। [ वह उपदेश के अन्त में स्रोतापत्ति-फल पाया और शास्ता के अनुमोदन करके चले जाने के पश्चात् सिर के रोग से मर कर दुषित भवन में उत्पन्न हुआ।]

आसक्त को मौत ले जाती है (किसागोतमी को कथा) २०, ११

किसागोतमी की कया 'सहस्सवग्ग' में आई हुई है। जब वह चारों ओर चूमकर एक भी सरसें नहीं पाई और आकर भगवान् से कही, तब शास्ता ने— "मेरा ही पुत्र मर गया है—ऐसा सोचती है। यह तो प्राणियों का ध्रुव-घर्म है। मृत्युराज सभी प्राणियों को उनकी इच्छाओं को पृण हुए बिना ही बाढ़ के समान खींचते हुए अपाय रूपी समुद्र में डाल देता है।" कह कर घर्मापदेश करते हुए इस गाया को कहा—

२८७—तं पुत्तपसुसम्मत्तं व्यासत्तमनसं नरं।

सुत्तं गामं महोघो'व मच्चु आदाय गच्छति ॥ १५ ॥ सोये गाँव को जैसे बड़ी बाढ़ बहा ले जाय, वैसे ही पुत्र और पशु में लिप्त आसक्त पुरुष को मौतू ले जातो है।

निर्वाण-मार्ग को साफ करे (पटाचारा की कथा) २०, १२

पटाचारा की भी कथा सहस्सवग्ग में आ चुकी है। उसे भी भगवान् ने—
"पटाचारे! पुत्र आदि परलोक जाते समय रक्षक नहीं होते, इसलिये वे होने
पर भी नहीं हैं। बुद्धिमान् को चाहिये कि वह शील का विशोधन कर अपने
निर्वाणगामी मार्ग को ही साफ करे।" कह कर उपदेश देते हुए इन
गाथाओं को कहा।

२८८—न सन्ति पुत्ता ताणाय न पिता नापि वन्धवा। अन्तकेनाधिपन्नस्स नित्थ जातिसु ताणता॥ १६॥ पुत्र रक्षा नहीं कर सकते, न पिता, न बन्धु लोग हो। जब मृत्यु आती है, तो जातिबाले रक्षक नहीं हो सकते।
२८९—एतमत्थवसं अत्वा पण्डितो सीलसंवृतो।
निव्यान-गमनं सग्गं खिप्पसेव विसोधये॥ १७॥

इस बात का जानकर पण्डित पुरुष शीळवान् हो, निर्वाण की ओर है जाने बाले सार्ग को शीघ ही साफ करे।

# २१-पिक्यणकवग्गो

### अधिक के लिए थोड़े सुख का परित्याग

(गङ्गारोहण की कथा)

२१, १

एक समय वैशाली में दुर्भिक्ष हुआ या, ताऊन का रोग फैला हुआ या और अमनुष्यों का उपद्रव हो रहा या। उस समय लिन्छिवराजा राजग्रह जाकर भगवान को वैशाली लाये थे। भगवान जब वैशाली में आकर 'रतन सुत्त' का पाठ कराये थे। तब सारा रोग शान्त हो गया या, पानी बरसा या और अमनुष्य-भय दूर हो गया था। जब भगवान राजग्रह से वैशाली जा रहे थे, तब नाना प्रकार से मार्ग को सजाकर महापरिहाय के साथ उनका गमन हुआ था। राजा विश्विसार और लिष्छिव राजा—दोनों गंगा नदी के आर-पार अपने-अपने राष्ट्र में अभूतपूर्व उत्सव किये थे। भगवान ने भिक्षुओं को इस उत्सव के होने के कारण को बतलाते हुए—"भिक्षुओं! में पूर्वकाल में शक्क नामक बाह्मण होकर सुसीम नामक प्रत्येक बुंद्र के वैत्य की पूजा किया था, यह उत्सव और सहकार-सम्मान उसी विपाक से हुआ है। अतीत काल में मैंने अल्पमात्र ही त्याग किया था, जिसका ऐसा महान फल हुआ है।" कहकर उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा—

२९०—मत्तासुखपरिच्चागा पस्से च विपुलं सुखं। चजे मत्तासुखं धीरो सम्पस्सं विपुलं सुखं॥ १॥

थोड़े सुख के परित्यांग से यदि अधिक सुख की प्राप्ति को सम्भावना देखे, तो बुद्धिमान् पुरूष अधिक सुख के स्याल से अल्प सुख का स्याग कर दे।

वैर से नहीं छूटता ( मुर्गी के अण्डे का खाने वाली की कथा ) २१, २

आवस्ती के पास पाण्डुपुर नामक एक गाँव था। वहाँ की एक कन्या सुर्गी

के दिये हुए अण्डों को खा बाती थी। मुर्गी मरते समय उनके बच्चों की खाने योग्य होने की प्रार्थना करके मरी और उसी घर में विक्षी होकर उत्पन्न हुई। तथा दूसरी मुर्गी। शेष कथा 'निह वेरेन वेरानि' गाथा की कथा जैसी ही है। यहाँ शास्ता ने—''वेर अवैर से ही शान्त होता है, वैर से नहीं!'' कह कर दोनों को भी उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा—

२९१—परदुक्ख्पदानेन या अत्तनो सुखिमच्छिति। बेरसंसग्गसंसहो वेरा सो न परिस्रच्चित ॥ २॥ दूसरे को दुःख देकर जो अपने छिए सुख चाहता है, वह वैर के संसर्ग में पड़ा ( व्यक्ति ) वैर से नहीं छटता।

> अकर्त्तव्य को करने से आश्रव बढ़ते हैं ( सिंह्यवासी सिक्कुओं की कथा ) २१. ३

भगवान् ने वातियावन नामक विहार में विहरते समय भिद्यवासी भिक्षु व्यान-भावना करना छोड़कर नाना प्रकार की पाडुका बनाने में लगे रहते थे। "भिक्षुओं ने यह बात भगवान् से कही। शास्ता ने उन भिक्षुओं को डाँट—"भिक्षुओं! तुम लोग अन्य काम से आकर अन्य ही काम में लगे हो।" कह कर उपदेश देते हुए इन गाथाओं को कहा—

२९२—यं हि मिच्चं तदपविद्धं अिकच्चं पन कियरित ।
उन्नलानं पमत्तानं तेसं वट्टिन्ति आसवा ॥ ३ ॥
जो कर्त्तव्य है उसे छोड़ता है, किन्तु जो अकर्त्तव्य है उसे करता
है। ऐसे बड़े मलवाले प्रमादियों के आश्रव बढ़ते हैं।
२९३—येसञ्च सुसमारद्धा निच्चं कायगतासित ।
अिकच्चन्ते न सेवन्ति किच्चे सातच्चकारिनो ।

सतानं सम्पजानानं अत्थं गच्छन्ति आसवा ॥ ४ ॥

जिन्हें नित्य कायगता-स्मृति उपस्थित रहती है, वे अकर्तव्य को नहीं करते और कर्त्तव्य को निरन्तर करने वाळे होते हैं। (उन) स्मृति और सम्प्रजन्य से युक्त (पुरुषों) के आश्रव अस्त हो जाते हैं।

माता-पिता को मारकर निर्दुःखी

(लकुण्टक भिद्य स्थिवर की कथा) १२,४

भगवान् के जेतवन में विहरते समय एक दिन बहुत से आगन्तुक भिक्षु भगवान् की वन्दना कर एक ओर बैठे हुए थे। उसी समय लकुण्टक भिक्षु भगवान् की वन्दना कर एक ओर बैठे हुए थे। उसी समय लकुण्टक भिक्षु भगवान् से थोड़ी दूर पर जा रहे थे। भगवान् ने उनकी ओर संकेत कर कहा— "भिक्षुओं! देखते हो उस भिक्षु को वह माता-पिता को मार कर दुःख रहित हो जा रहा है।" वे भिक्षु भगवान् की बात सुन एक दूसरे का मुख देखने लगे, तथा सन्देह में पड़कर भगवान् से पूछे— "तथागत क्या कह रहे हैं है" तब शास्ता ने उन्हें उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा— २९४—भातरं पितरं हन्द्वा राजाना है च खत्तिये।

रहं सानुचरं हन्त्वा अनीयो याति ब्राह्मणो ॥ ५ ॥

माता = तृष्णा , पिता = अहंकार , दो क्षत्रिय राजाओं (= शाइबत दृष्टि और उच्छेद दृष्टि) और अनुचर के साथ सारे राष्ट्र (= संसार की सारी आसक्तियाँ) को मार कर ब्राह्मण (= क्षोणाश्रव) दुःख रहित हो जाता है।

[ इस गाथा की कथा ऊपर ही जैसी है। उस समय भी शास्ता ने लकुण्डक भिद्देय स्थिवर की ओर संकेत करके उपदेश देते हुए इसे कहा - ] २९५—मातरं पितरं हन्त्वा राजानो है च सोत्थिये। भाषा वेटयग्द्यपञ्चमं हन्त्वा अनीघो याति ब्राह्मणो ।। ६ ।।

माता, पिता, दो श्रांत्रिय (= ब्राह्मण-राजाओं) (= श्राश्वत दृष्टि और उच्छेद दृष्टि) और पाँचवें व्याघ्म (= पाँच नीवरण) को मारकर ब्राह्मण दुःख रहित हो जाता है।

्रिया माम्मा देवं, आलाम् । न्या मान

#### बुद्धानुस्मृति आदि की रक्षा ( दारुसाकटिक पुत्र को कथा ) २१, ५

राजग्रह में एक सम्यक् दृष्टि का पुत्र और एक मिच्यादृष्टि का पुत्र था। वे दोनों गुल्ली-डण्डा एक साथ खेलते थे। सम्यक् दृष्टि का पुत्र खेलते समय "नमो बुद्धस्स" कहता था और दूसरा "नमो अरहत्तानं"। सम्यक्-दृष्टि के पुत्र की ही सदा विजय होती थी। उसकी बार-बार विजय होने को देख मिच्या-दृष्टि का पुत्र भी "नमो बुद्धस्स" कह कर खेलना ग्रुक् किया और घीरे-घीरे हसी का अभ्यास कर लिया।

एक दिन उसका पिता गाड़ी छेकर उसके साथ जंगल गया और लकड़ी से गाड़ी को लाद आने लगा। भाग में इमशान के पास बैलों को खोल कर विभाम करने लगा ! वे बैल दूतरे बैलों के साथ राजगृह नगर में चले गये। बाद में उन्हें वह खोजने चला और सन्ध्या को नगर में घूमते हुए पाया। जब वह बैलों को लेकर चला, तब नगर-द्वार बन्द हो चुका था, अतः बाहर नहीं निकल सका । इघर उसका पुत्र अकेला था । वह रात में गाड़ी के नीचे सो रहा । रात में वहाँ इमणान से दो भूत आये। उनमें एक सम्यक् दृष्टि या और दूसरा मिथ्या-दृष्टि । मिथ्या दृष्टि ने उस लड़के को देखकर खाना चाहा. किन्तु सम्यक्-दृष्टि ने मना किया, तथापि वह न मान जाकर लड़के का पैर पकड़ खींचा, इब तक पूर्व अभ्यास के अनुसार लड़का "नमो बुद्धस्स" कहकर बैठ गया। उसे सुनकर दोनों भूतों को महा भय उत्पन्न हुआ। वे उसका दण्ड-कर्म करने को सोच लड़के के माँ बाप के वेष में हो, राजा बिम्बिसार के प्रासाद से सुवर्ण-थाल में भोजन लाकर उसे खिला कर सुला दिये और रात भर वहाँ रह कर उसकी रक्षा किये! भूतों ने सुवर्ण-याल को बैलगाड़ी की लकड़ी में छिपा दिया। प्रातः नगर में यह समाचार फैला कि राजा की सुवर्ण- थाल और भोजन-शाला से भोजन की चोरी हो गयी है। सिपाही इवर-उघर खोजते हुए न पाकर नगर से बाहर भी खोजने लगे और खोजते हुए वहाँ आकर गाड़ी में पाये। वे "यही चोर है" कहकर लड़के को राजा के

पास है गये। लड़के ने सब चुतान्त राजा से कह सुनाया। राजा उसके माँ-वाप और उसे लेकर भगवान् के पास जा सब बात सुनाकर पूछा— "भन्ते! बुद्धानुस्मृति ही रक्षक होती है अथवा धर्मानुस्मृति आदि भी ?" तब भगवान् ने—"महाराज! न केवल बुद्धानुस्मृति ही रक्षक होती है, जिन्हों अन्य रक्षा या मन्त्रोषि का काम नहीं है।" कह कर छः बातों को दिखलाते हुए इन गाथाओं को कहा—

२९६ – मुप्पबुद्धं पबुज्झन्ति सदा गोतमसावका।
यसं दिवा च रत्तो च निच्चं बुद्धगता सित ।। ७ ।।
जिन्हें दिन-रात नित्य बुद्धानुस्मृति बनी रहता है, वे गौतम (-बुद्ध)
के शिष्य सदा स्मृति के साथ सोते और जागते हैं।

२९७-सुप्पबुद्धं पबुज्झन्ति सदा गोतमसावका।
येसं दिवा च रत्तो च निच्चं धम्मगता सति ॥ ८॥
जिन्हें दिन-रात नित्य धर्मानुस्मृति बनी रहती है, वे गौतम (-बुद्ध)

के शिष्य सता स्मृति के साथ सोते और जागते हैं।

२९८-सुप्पबुद्धं पबुज्झन्ति सदा गोतमसावका। येसं दिवा च रत्तो च निच्चं सङ्घगता सति ॥ ९ ॥

जिन्हें दिन-रात नित्य सङ्घानुस्मृति बनी रहती हैं, वे गौतम (-बुद्ध) के शिष्य सदा स्मृति के साथ साते और जागते हैं।

२९९—सुष्पयुद्धं पयुज्झन्ति सदा गोतमसावका।

येसं दिवा च रत्तो च निच्चं कायगता सित ।। १० ॥ जिन्हें दिन-रात नित्य कायगता स्मृति वनी रहती है, वे गौतम

( -बुद्ध ) के शिष्य सदा स्पृति के साथ सोते और जागते हैं।

३००—सुप्पचुद्धं पचुज्झन्ति सदा गोतमसात्रका। येसं दिवा च रत्तो च अहिंसाय रतो मनो ॥ ११॥ जिनका मन दिन-सत नित्य अहिंसा में रत रहता है, वे गौतमः (-बुद ) के शिष्य सदा स्मृति के साथ सोते और जागते हैं।

३०१—सुप्पबुद्धं पबुज्झन्ति सदा गोतमसावका। येसं दिवा च रत्तो च भावनाय रतो मनो ॥ १२॥

जिनका मन दिन रात नित्य भावना में रत रहता है, वे गौतमः ( -बुद्ध ) के शिष्य सदा स्मृति के साथ स्रोते और जागते हैं।

> प्रविजया दुष्कर है ( विज्ञपुत्तक भिक्षु की कथा ) २१, ६

भगवान् के वैशाली के सहारे महावन में विहरते समय एक विज्ञपुत्र भिक्षु आरण्य में विहार करते हुए आदिवन पूर्णिमा को नगर के उत्सव में बजने बाले बाजे आदि को सुनकर उदास हो गया और अपने भिक्षु जीवन को सबसे तुच्छ समझने लगा। तब एक देवता ने गाथा बोलकर उसे उद्धिग्न किया। बह भिक्षु दूसरे दिन भगवान् के पास आ वन्दना कर सब कह सुनाया। शास्ता ने — पाँच दुःखों को बतलाते हुए इस गाथा को कहा—

३०२-दुप्पव्यज्जं दुरभिरमं दुरावासा घरा दुखा। दुक्खो समानसंवासो दुक्खानुपतितद्भगृ। तस्मा न च अद्भगृ सिया न च दुक्खानुपतितो सिया॥१३॥

कष्टपूर्ण प्रव्रज्या में रत होना दुष्कर है, न रहने योग्य घर दुःखद है, न श्रुकूछ मनुष्य के साथ निवास करना दुःखद है, (संसारह्मपी) मार्ग का पथिक होना दुःखद है, इसिछए (संसार ह्मपी) मार्ग का पथिक न बने, न दुःख में पतित होवे।

#### शीलवान् सर्वत्र पूजित होता है (चित्त गृह्पति की कथा) २१,७

कथा "असतं भावनिमच्छेय्य" गार्था के वर्णन में आई हुई है। भगवान ने चित्त ग्रहपति की प्रशंसा करते हुए इस गाथा को कहा—

३०३—सद्धो सीलेन सम्पन्नो यसोभोगसमप्पितो । यं यं पदेसं भजति तत्थ तत्थेव पूजितो । १४ ॥

श्रद्धावान्, शोलवान्, यश और भोग से युक्त (पुरुष ) जिस-जिस स्थान में जाता है, वहीं-वहीं पूजित होता है।

दूर ही से प्रकाशित होते हैं (चूल सुभद्दा को कथा) २१,८

अनायिषिडिक सेठ की लड़की चूल सुभद्दा का विवाह उप्रनगरवासी उगत सेठ के पुत्र से हुआ था। उगत सेठ मिथ्या दृष्टि था। वह नंगे साधुओं का आदर सकार करता और दान देता था। जब वे नंगे साधु आते थे, तब चूल सुभद्दा को भी उन्हें प्रणाम करने के लिए कहता था। वह सम्यक् दृष्टि कन्या उन नंगे साधुओं के पास जाने में लजा करती हुई नहीं जाती थी। उसकी इस किया पर एक दिन उसके श्वसुर आदि बहुत नाराज हुए और कहे— "तू सदा हमारे साधुओं की निन्दा करती तथा अपने भिक्षुओं की प्रशंसा करती है, जरा अपने साधुओं को तो बुलाओं।" चूल सुभद्दा ने उनकी बात सुन पाँच सौ भिक्षुओं के लिए भोजन की सामग्री ठीक कर प्रासाद के ऊपर जा जेतवन की ओर मुख करके पञ्चाङ्ग प्रणाम कर— "भन्ते! कल के लिए पाँच सौ भदन्त लोगों के साथ मेरा दान स्वीकार करें।" कह, आकाश में आठ मुद्धी पुष्प फेंकी। वे पुष्प परिषद् के बीच बैठकर उपदेश देते हुए शास्ता के ऊपर जाकर वितान की भाँति खड़े हो गये। उसी समय अनाथिपिडिक सेठ ने उपदेश सुनते हुए कहा— "भन्ते! कल के लिये मेरा दान स्वीकार करें।

"गृहपति ! में कल के लिए चूलसुभद्दा द्वारा निमंत्रित हूँ।"

"भन्ते! चूलसुभद्दा यहाँ से बीस योजन दूर है, वह कैसे आपको निमन्त्रित की है ?"

"गृहपति ! दूर रहते हुए भी सत्पुरुष सामने खड़े होने के समान प्रकाशित होते हैं।" भगवान् ने इस गाथा को कहा—

३०४-- दूरे सन्ता पकासेन्ति हिमवन्ती'व पब्बता।

असन्तेत्थ न दिस्सन्ति रत्तिखित्ता यथा धरा ॥ १५ ॥

सत्पुरुष दूर होने पर भी हिमालय पर्वत की भाँति प्रकाशते हैं असत्पुरुष पास में भी होने पर रात में फ़ेंके बाण की भाँति नहीं दिखलाई देते।

[ दूसरे दिन भगवान् पाँच सौ भिक्षुओं के साथ आकाश मार्ग से उन्न नगर गये और चूलसुभद्दा का दान प्रहण किये। दानानुमोदन के पश्चात् सारा नगर बौद्ध हो गया।]

### वन में अकेला विहरे ( अकेले विहरने वाले स्थिवर को कथा )

अकल विहरने वाले स्थिवर की कथा)

भगवान् के जेतवन में विहरते समय एक भिक्षु अकेले ही बैठते थे। अकेले ही संक्रमण करते थे, अकेले ही खड़े होते थे। चारा परिषद् के बीच यह बात कैल गई। तब भिक्षुओं ने इस बात को भगवान् से कही। भगवान् ने साधुकार दे—'भिक्षु को एकान्तवासी होना चाहिये।" एकान्तवास के आदृशंश को कह कर इस गाथा को कहा—

३०५-एकासनं एकसेय्यं एका चरमतन्दितो।

दममत्तामं वनन्ते रमतो सिया। १६॥

एक हो आसन रखने वाला, एक हो शब्या रखने वाला, अकेला विचरने वाला बन, आलस्य रहित हो, अपने को दमन कर अकेला ही बनान्त में रमण करे।

## २२--- निरयवग्गो

# असत्यवादी नरक जाता है ( सुन्दरी परित्राजिका की कथा )

२२, १

भगवान् और भिक्षु संघ के बहुते हुए लाम-सत्कार को तैर्थिकों ने देखकर उसे रोकने के लिए एक उपाय सोचा। उन्होंने सुन्दरी परिव्राजिका को कहा कि वह बुद्ध की अकीर्ति फैलाये। मुन्दरी उनकी बात स्वीकार कर नित्य सन्ध्या को जेतवन की ओर जाती थी और परिव्राजकों की कुटी में रहकर प्रातः नगर में प्रवेश करती थी। खब आवस्ती वासी "कहाँ से आ रही है ?" पूछते थे, तब "रात भर अमण गौतम को रात में रमण कराके जेतवन से आ रही हूँ।" कहती थी। कुछ दिनों के बाद तैर्थिकों ने गुण्डों की रुपये दे, सुन्दरी परिव्राजिका को मरवा कर जेतवन में फूलों के ढेर के नीचे छिपवा दिया और दूसरे दिन राजा के पास सन्देश भेजा-"महाराज! इम लोग सुन्दरी परिवाजिका को नहीं देख रहे हैं, वह सदा अमण गौतम के पास बाया करती थी।" कोशल नरेश ने सुनकर सुन्दरी को जेतवन में ढूँढने को कहा। तैर्थिक सुन्दरी के मृत-शरीर को छिपाये हुए स्थान से निकाल कर विमान पर रख राजा के पास है जाकर कहे-"महाराज! देखिये शाक्य पुत्रीय अमणों के कार्य। वे अपने शास्ता की अकीति को छिपाने के लिए इसे मारकर छिपा दिये थे।" राजा ने उन्हें नगर में घूम-घूमकर कहने को कहा। तैर्थिक नगर की गलियों में घूम-घूमकर वैसा ही कहे। भिक्षुओं को भिक्षाटन करना भी कठिन हो गया । भगवान् ने इस बात को सुनकर कहा-"भिक्षुओ, यह अकीर्ति सप्ताइ भर ही रहेगी, तुम लोग निन्दा करने वालों को इस गाया को कह कर उत्तर दो।"

३०६—अभूतवादी निरयं उपेति यो चापि कत्वा 'न करोमीति' चाह।

## उभोपि ते पेच्च समा भवन्ति निहीनकस्मा मनुजा परत्थ ॥ १ ॥

असत्यवादी नरक में जाता है और वह भी जो कि करके 'नहीं किया'-कहता हैं। दोनों ही प्रकार के नोचकमें करने वाले मनुष्य मरकर समान होते हैं।

[जिन गुण्डों ने सुन्दरी को मारा था, वे जब शराव पीकर मस्त हुए, तब सब बक दिये। राजा तैर्थिकों को पकड़वाकर दण्ड दिया और नगर में घूम-घूमकर यह कहने को कहा—''शाक्य पुत्रीय अमणों का दोष नहीं है, हम लोगों ने ही सुन्दरी को मरवाया था।" वे नगर में घूम-घूम कर कहे। मगवान् तथा भिक्षु संघ की कीर्ति और भी बढ़ गयी और तैर्थिकों को कोई पूछने वाला भी नहीं रहा।]

अपने पाप से नरक जाते हैं ( दुख्ररित्र के विपाक को भोगने वाले प्राणियों की कथा ) २२, २

एक दिन गृह्यक्ट पर्वत से उतरते हुए महामौद्गल्यायन स्यविर मुसकराये। लक्खण स्थविर ने उनके मुसकराने का कारण पूछा। उन्होंने पहले आई कथा के समान ही भगवान के पास जाने पर कहा—"आवुस! मैंने ऐसे पाँच भिक्षुओं को देखा जिनका शरीर आदिस या, चीवर, कायवन्धन आदि भी जल रहे थे।" इसे मुनकर भगवान् काश्यप भगवान् के समय उनके किये हुए दुश्चरित्र को कह और भी बहुत से दुश्चरित्र-कर्म के विपाक को दिखलाते हुए इस गाया को कहा—

३०७ कासावकण्ठा बहवो पापधम्मा असञ्जता।
पापा पापेहि कम्मेहि निरयन्ते उपपज्जरे॥ २॥
कंठ में काषाय वस्त्र डाले कितने ही पापी असंयमी हैं, जो पापी
कि अपने आप कमों से नरक में उत्पन्न होते हैं।

## लोहे का गोला खाना उत्तम है (बग्गुमुदातीरवासी भिक्कुओं की कथा) २२,३

भगवान् ने वैशाली में विहरते समय वग्गुमुदातीरवासी भिक्षुओं को सुना कि वे ऋदिमान् न होते हुए भी ऋदि का प्रदर्शन करते हैं, आदि कथा चौथी पराजिका की कथाओं में आई हुई है, तब उन्होंने उन भिक्षुओं की नाना प्रकार से निन्दा करके इस गाथा कहा—

३०८--सेरयो अयोगुलो अत्तो तत्तो अग्गिसिख्पमो ।
यश्चे अञ्जेय्य दुस्सीलो रहुपिण्डं असञ्जतो ॥ ३॥
असंयमी दुराचारी हो, राष्ट्र का पिण्ड खाने से अग्निशिखा के
समान तम लोहे का गोला खाना उत्तम है।

परस्त्रीगमन न करें ( खेम की कथा ) २२, ४

अनाथिपिण्डक सेठ का खेम नामक एक अत्यन्त रूपवान् भाग्नेय था। उसे स्त्रियाँ देखकर मोहित हो जाती थीं। वह भी परस्त्रीगमन में लगा रहता था। एक दिन अनाथिपिण्डक सेठ ने इस बात को जान उसे लेकर भगवान् के पास गया और ''भन्ते! इसे उपदेश दीजिये'' कहा। शास्ता ने उसे संवेदात्मक कथा सुनाकर परस्त्रो-सेवन के दोष को दिखलाते हुए इन गाथाओं को कहा—

३०९—चत्तारि ठानानि नरो पमत्तो आपडजती परदारूपसेबी। अपुञ्जलाभं न निकामसेय्यं निन्दं ततियं निरयं चतुत्थं॥ ४॥

## ३१०-अपुञ्जलामो च गती च पापिका भीतस्स भीताय रती च थोकिका। राजा च दण्डं गरूकं पणेति तस्मा नरो परदारं न सेवे॥ ५॥

प्रसादो परस्त्रोगासी सनुब्य की चार गतियाँ—अपुण्य का स्रास, सुख से न निद्रा, तीसरे निन्दा और चौथे नरक।

(अथवा) अपुण्य लाभ, बुरी गति, भयभीत (पुरुष) की भयभीत (स्त्री) से अत्यन्त र्रात और राजा का भारी दण्ड देना। इसलिये मनुष्य को परस्त्रीगमन नहीं करना चाहिये।

दृद्तापूर्वेक श्रामण्य ग्रहण करे (दुर्वेच भिक्कु की कथा ) २२, ५

भगवान् के जेतवन में विहरते समय एक भिक्षु विना जाने तृण काटा। पीछे उसे संकोच हुआ और वह एक भिक्षु के पास जाकर कहा—"आवुस! मैंने तृण काटा है, इसमें क्या आपित्त होती है ?" दूसरा "आवुस! तृण काटने में क्या आपित्त है ?" कह कर स्वयं भी हाथ से तृणों को उखाड़ा। भिक्षुओं ने इस वात को भगवान् से कहा। शास्ता ने उस भिक्षु की अनेक प्रकार से निन्दा करके उपदेश देते हुए इन गायाओं को कहा—

३११---कुसो यथा दुग्गहीतो हत्थमेवानुकन्तति । सामञ्जं दुप्परामञ्चं निरयाय उपकड्ढित ॥ ६॥

जैसे ठीक से न पकड़ने से कुश हाथ को ही छेदता है. (इसी प्रकार) श्रामण्य ठीक से न प्रहण करने पर नरक में छे जाता है। ३१२—यं किश्चि सिथिलं कम्मं सङ्किलिट्ठं च यं वतं। सङ्कस्सरं ब्रह्मचरियं न तं होति महप्फलं॥ ७॥ जो कर्म शिथिल है, जो व्रत मलयुक्त है और जो ब्रह्म वर्ध अग्रुद्ध है; वह महाफल ( -दायक ) नहीं होता।

३१३ — कयिरा चे कियराथेनं दल्हमेनं परकमे।
सिथिलो हि परिव्याजो भिय्यो आकिरते रजं॥ ८॥
यदि (प्रज्ञज्या कर्म करना है, तो उसे करे, उसमें दृढ़ पराक्रम के
साथ लग जाने, डीला-ढाला श्रमण धर्म अधिक मल विखंरता है।

पाप न करना श्रेष्ठ है (ईर्ष्यांछ स्त्री की कथा ) २२, इ

शावस्ती का एक उपासक एक दिन अपनी दासी से मैशुन किया। उपासक की स्त्री ईच्चील थी। वह उस दासी के हाथ-पैर को बॉक्कर नाक और कान को छेद, एक कोठरी में बन्द कर दी। 'उसके इस कम को कोई न जाने' सोच, स्वामी के पास जा, उसके साथ धर्म-श्रवण के लिये विहार में चली गयी। उसी समय उस उपासक के कुछ पाहुन घर पर आये और किवाइ को खोल कर उस दासी को निकाले। दासी विहार में जाकर परिषद् के बीच उस बात को भगवान् को सुनाई। शास्ता ने उसकी बात सुन—"इसे कोई नहीं जानता है—"सोच, अल्पमात्र भो दुश्चरित नहीं करना चाहिये, और दूसरे के नहीं जानने पर भी सुचरित (=पुण्य) को ही करना चाहिये। छिपा कर किया हुआ दुश्चरित (=पाप) पश्चात्ताप कराता है, किन्तु सुचरित प्रमोद को ही बढ़ाता है।" कह कर इस गाया को कहा—

३१४—अकतं दुक्कतं सेय्यो पच्छा तपति दुक्कतं । कतञ्च सुकतं सेय्यो यं कत्वा नानुतप्तति ॥ ९ ॥

दुब्कृत (= पाप) का न करना श्रेष्ट है, दुब्कृत करने वाला पीछे अनुताप करता है। सुकृत का करना श्रेष्ट है, जिसको करके (मनुष्य) अनुताप नहीं करता।

#### क्षण भर भी न चूके (बहुत से आगन्तुक भिक्षुओं की कथा) २२,७

बहुत से भिक्षु एक सीमान्त गाँव में जाकर वर्षावास किये। पहले महीने में ग्रामवासी उनका बड़ा आदर-सत्कार किये। दूसरे महीने में चोरों ने उस गाँव में चोरी किया, जिससे प्रामवासी परेशान होकर गाँव की ठीक से मरम्मत और रक्षा करने में लगकर भिक्षुओं को बहुत नहीं जानमान सके। वे भिक्षु वर्षावास के व्यतीत होने पर भगवान का दर्शन करने जैतवन गये। भगवान ने पूछा—क्या भिक्षुओं! अली प्रकार से वर्षावास में रहे हो न ?"

"भन्ते ! पहले महीने में ही हम लंग मली प्रकार रहे। दूसरे महीने में चोरों ने गाँव में चोरी की, जिससे प्रामवासी गाँव की रक्षा करने में ही लग गये। उन्हें हम लोगों की सेवा करने को अवकाश नहीं मिला।"

"मिक्षुओ ! मत सोचो, सुखपूर्वक रहने वाला विहार दुर्लभ होता है, भिक्षु को जैसे उन मनुष्यों ने गाँव की रक्षा की, वैसे ही अपनी रक्षा करनी चाहिये।" भगवान ने कह कर इस गाथा को कहा—

३१५--नगरं यथा पच्चन्तं गुत्तं सन्तरवाहिरं । एवं गोपेथ अत्तानं खणो वे मा उपच्चगा ।

खणातीता हि सोचन्ति निरयम्हि समाप्पिता ॥ १०॥

जैसे सीमान्त का नगर भीतर-बाहर खूब रक्षित होता है, उसी प्रकार अपने को रक्षित रखे। क्षण भर भी न चूके, क्योंकि क्षण को चूके हुए लोग नरक में पड़कर शोक करते हैं।

मिथ्या-दृष्टि से दुर्गति (निर्मन्थों की कथा)

एक दिन मिधुओं ने निर्मन्यों को देखकर परस्पर कहा—'आवुसा ! विस्कुल नंगा रहने वाले अचे क्क साधुओं से ये निर्मन्य अच्छे हैं, जो सामने का आग देंके रहते हैं।" निर्मन्यों ने उनकी बात सुनकर कहा—"हम लोग इस कारण से नहीं देंकते हैं, प्रत्युत पंद्य-रज आदि भी प्राणी हैं, वे कहीं मिश्वा-पात्र में न पड़ जायँ—सोचकर देंकते हैं।" इस प्रकार मिस्नु और निर्मन्यों में चड़ी देर तक वाद-विवाद भी हुआ।

भिक्षुओं ने यह बात भगवान् से कही। भगवान् ने—"नहीं हुन्जा करने चोग्य बात में लज्जा करके और हुन्जा करने योग्य बात में लज्जा नहीं करके दुर्गति-परायण होते हैं।" कह कर उपदेश देते हुए इन गाथाओं को कहा— ३१६—अलजिता ये लज्जनित लज्जिता ये न लज्जरे।

मिच्छादिटि्ठसमादाना सत्ता गच्छिन्ति दुग्गति ॥ ११ ॥ लड्जा न करने की बात में जो लिजित होते हैं और लब्जा करने की बात में लिजित नहीं हाते—वे प्राणी मिथ्यादृष्टि को प्रहण करने से द्वर्गति को प्राप्त होते हैं।

३१७-अभये च भयदस्सिनो भये च अभयदस्सिनो।

मिच्छादिद्ठिसमादाना सत्ता गच्छन्ति दुग्गति ॥ १२॥ भय न करने की बात में भय देखते हैं और अय करने की बात में अय नहीं देखते—प्राणी मिध्या-दृष्टि का प्रहण करने से दुर्गीत की प्राप्त होते हैं।

सम्यक्-दृष्टि से सुगति (तैर्थिक-शिष्यों की कथा)

अन्य तैर्थिकों के आवक अपने लड़कों को शपथ कराये कि वे कमी भी किसी भिक्षु को प्रणाम न करें और विहार में न जायें। एक दिन वे जेतवन के बाहर खेल रहे थे। खेलते हुए उन्हें प्यास लगी। तब वे एक उपासक के लड़के को यह कह कर विहार में भेजे कि वह जाकर स्वयं पानी पी उनके लिए भी लाये। वह उपासक-पुत्र विहार में जाकर भगवान को प्रणाम कर सब बात कहा। भगवान ने उसे पानी पिका कर कहा— "शाओ, उन लड़कों को भी यहीं पानी पीने के लिये मेंच दो।" वह जाकर उन्हें भी भेजा। वे आकर पानी पी भगवान् के पास बैठ गये। भगवान् से उन्हें ऐसा उपदेश दिया कि वे अचल-अद्धा-युक्त हो गये। जब यह समाचार उनके माँ-वाप को मिला तब वे—"हमारे लड़के बुरी घारणा वाले हो गये।" कह कर बहुत रोये। पड़ोसियों ने उन्हें समझा कर भगवान् के पास भेजा। वे उन लड़कों को भगवान् को सौंप देने के लिए विहार में आये। भगवान् ने उनके विचारों को देख उपदेश देते हुए इन गाथाओं को कहा—

३१८—अवज्जे वज्जमितनो वज्जे च वज्जदिस्सनो।

मिच्छादिट्ठिसमादाना सत्ता गच्छिन्ति दुग्गति ॥१३॥
जो अदोष में दोषवुद्धि रखनेवाले हैं और दोष में अदोषदृष्टि रखने
वाले प्राणी मिथ्या-दृष्टि को प्रहण करके दुर्गति को प्राप्त होते हैं।
३१९—वज्जञ्च वज्जतो अत्वा अवज्जञ्च अवज्जतो।

सम्मादिटि्ठसमादाना सत्ता गच्छन्ति सुग्गति ॥१४॥ दोष को दोष जानकर और अदोष को अदोष जानकर प्राणी सम्यक्-दृष्टि को धारण करके सुगति को प्राप्त होते हैं।

# २३--नागवग्गो

### अपना दमन सबसे उत्तम है ( अपने लिए कही गई कथा ) २३, १

भगवान् के कीशाम्बी में विहरते समय मागन्दिय ने नगरवासियों को खूस देकर तथागत तथा भिक्षु संघ का आक्रोशन करके भगा देने के लिए तैयार किया। वे भिक्षुओं को देखकर—"तुम लोग मूल हो, चोर हो, ऊँट हो, वैल हो, गधे, नारकीय हो, पशु हो" आदि कह कर आक्रोशन करने लगे। आनन्द स्थविर भगवान् के पास वा वन्दना कर कहा—"भन्ते! ये नगरवासी हम लोगों को आक्रोशन करते हैं, गाली देते हैं, यहाँ से दूसरी जगह चलें।"

"कहाँ व्यानन्द १"

454

"भन्ते ! दूसरे नगर को।"

"वहाँ मनुष्यों के आक्रोशन करने पर कहाँ जायेंगे ?"

अभन्ते ! वहाँ से भी दूसरे नगर को चलेंगे।"

''आनन्द ! ऐसा नहीं करना चाहिये। बहाँ अधिकरण (= विवाद) उत्पन्न हुआ है, वहीं उसके शान्त हो जाने पर दूसरे स्थान पर जाना बाहिये। ''आनन्द ! कीन आक्रोशन करते हैं।

दास-नौकर से लेकर सभी आक्रोशन करते हैं।"

आनन्द ! जैसे सम्राम-भूमि में गया हाथी चारों दिशाओं से आये हुए वाणों को सहता है, उसी प्रकार बहुत से दुःशीलों द्वारा कही गई बात को सह लेना हमारा करीव्य है। " भगवान् ने कह कर अपने प्रति उपदेश देते हुए इन गायाओं को कहा—

३२०--अहं नागोव सङ्गामे चापतो पतितं सरं। अतिवाक्यं तितिक्खिस्सं दुस्सीलो हि बहुजानो ॥ १ ॥

जैसे युद्ध में हाथी धनुष से घिरे बाण को सहन करता है, वैसे ही मैं कट़-वाक्य को सहन कहँगा; क्योंकि दुःशील लोग ही अधिक हैं। ३२१-दन्तं नयन्ति समितिं दन्तं राजाभिरूहति।

दन्तो सेट्ठो मनुस्सेसु योतिवाक्यं तितिक्खति ॥२॥

दान्त ( = शिक्षित ) ( हाथी ) को युद्ध में छे जाते हैं, दान्त पर राजा चढ़ता है, सनुष्यों में भी दान्त ( = अपना दसन किया हुआ ) श्रेष्ठ है, जो (दूसरों के ) कटु वाक्यों को सहन करता है।

३२२—वरं अस्सतरा दन्ता आजानीया च सिन्धवा।

कुझरा च महानागा अत्तदन्तो ततो वरं ॥ ३ ॥ खच्चर, अच्छा जाति के घोड़े और महानाग हाथी दान्त कर लिखे जाने पर अच्छे होते हैं। जिसने अपने की दमन कर लिया है, वह सबसे अच्छा है।

सुदान्त ही निर्वाण जाता है ( महावत भिक्षु की कथा )

२३, २ एक भूतपूर्व महावत भिक्षु अचिरवती नदों के किनारे एक महावत को हाथी का दमन करते हुए देखकर भिक्षुओं से कहा-"यदि यह अमुक स्थान पर बर्छी घँसाये, तो हाथी शीघ्र ही सीख लेगा।" वह महावत उस भिक्षु की बात सुन हाथी के उस स्थान पर वर्डी घँसा शीघ ही सिखा दिया। भिक्षुओं ने यह बात भगवान् से कही। भगवान् ने उस भृतपूर्व महावतः भिक्षु की नाना प्रकार से निन्दा कर "भिक्षु! इस यानों से निर्वाण को नहीं जाया जा सकता, अपने को दमन करके ही जाया जा सकता है, इसिटिए अपने को ही दमन करो। इनको दमन करने से तुझे क्या ?' उपदेश देते हए इस गाथा को कहा-

३२३ - निह एतेहि यानेहि गच्छेय अगतं दिसं। यथात्तना सुदन्तेन दन्तो दन्तेन गच्छति ॥ ४ ॥ इन यानों से कोई निर्वाण की ओर नहीं जा सकता। अपने को जिसने दमन कर लिया है, वही सुदान्त वहाँ पहुँच सकता है।

### धनपालक ग्रास नहीं खावा

( किसी ब्राह्मण के पुत्रों की कथा )

२३, ३ आवस्ती में एक आठ लाख की सम्पत्ति वाला घनी ब्राह्मण था। उसको चार पुत्र थे। ब्राह्मण ने अपने पुत्रों का विवाह कर सारी सम्पत्ति उनमें बराबर-बरा ।र बाँट दिया । चारों पुत्र ब्राह्मण की सेवा करते थे और वह ब्राह्मण चारों के पास क्रमशः रहता था। कुछ दिन बीतने पर उनको खियों ने बाह्मण का अनादर करना प्रारम्भ किया। पुत्र भी अपनी खियों को नहीं डाटे। फलत: बाह्मण किसी के घर नहीं रह सका। वह कपाल ले मिश्चावृत्ति करके जीवन-यापन गुरू किया । इस प्रकार भिक्षा माँग कर खाते हुए एक दिन उसने सोचा, "अब मैं वृद्ध हो गया 👸 मेरे पुत्र मुझे जानते-मानते ही नहीं हैं, सम्भव है अमण गौतम के पास चल कर कहने से मेरा कुछ भला हो सके, क्योंकि अमण गीतम निर्भीक, मुँह पर कहने वाला ओर प्रेमपूर्वक भाषण करने वाला है।" वह भगवान के पास गया और अपनी दशा कह सुनाया। भगवान ने उसे पाँच गायाओं को सिखा कर कहा कि जब ब्राह्मणों की परिषद् बैठे और जहाँ तेरे पुत्र भी हों, वहाँ इन्हें सुनाना । ब्राह्मण ने वैसा ही किया । एक दिन नगर भर के ब्राह्मण एकत्र हुए थे, उसके भी चारों पुत्र आकर बैठे थे। वह गया और बीच परिषद् में उठ कर उन गायाओं को सुनाया । उस समय ऐसी कानून थी कि जो माँ बाप का पालन-पोषण नहीं करता, वह मार डाला जाता। अतः मृत्य भय से भयभीत हो, उसके पुत्र पैरों पर गिर कर क्षमा माँगे और आजीवन पालन-पोषण करने को प्रतिज्ञा किये, तब ब्राह्मण ने-पुत्र स्नेइ से उन्हें वचवाया ।

अब वे ब्राह्मण का खूब अच्छी तरह पालन-पोषण करने लगे। कुछ दिनों के बाद वह ब्राह्मण भगवान के पास आकर दो वस्त्र दान कर सदा अपने प्राप्त चार भोजनों में से दो भगवान् को दिया। एव दिन ब्राह्मण-पुत्रों ने भिक्षु। संघ के साथ भगवान् को निमन्त्रित कर दान दे कहा—"अब हम लोग अपने पिता का पालन-पोषण भली प्रकार करते हैं।" तब अगवान् ने—"तुम लोगों ने बड़ा उत्तम किया, माता-पिता का पालन-पोषण प्राचीन पण्डितों द्वारा किया गया है।" कह, 'मातुपोसक-नागराज-जातक' को विस्तार के साथ बतला कर इस गाथा को कहा—

३२४-धनपालको नामकुञ्जरो कटकप्यमेदनो दुन्निवारयो।

वद्धो कवलं न शुद्धाति सुमिरति नागवनस्स कुद्धरो ।।५।। सेना तितर-वितर करने वाला, दुर्धर्पं धनपालक नामक हाथी, (आज) बन्धन में पड़ जाने पर कवल नहीं खाता, और (अपने) हाथियों के जंगल की स्मरण करता है।

आलसी बार-बार गर्स में पड़ता है ( प्रसेनजित कोशल की कथा ) २३, ४

एक दिन प्रवेनिनत काग्रन बहुत लाकर धर्मापदेश सुनने के लिए भगवान के पास आकर झँपने लगा। कथा पहले आ सुकी है। उसे उपदेश देते हुए भगवान ने—"महाराज! अत्यन्त बहुत भोजन करने से यह दुःख होता है।" कह कर इस गाथा को कहा कि ३२५—मिद्धि यदा होति महण्यसी च निदायिता सम्परिवत्तसाया।

सहावराहो'व निवापपुट्टो पुनप्पुनं गब्भमुपेति मन्दो ॥ ६ ॥ अलसी, बहुत खाने बाला, निद्रालु, करवट बदल-बदल कर सोने बाला, खिला पिला कर पुष्ट किये मोटे सूअर की तरह मन्द बार-बार गर्भ में पड़ता है।

आंज चित्त को पकडूँगा (सानु श्रामणेर की कथा)

२३, ५ आवस्ती की एक उपासिका ने अपने पुत्र को बड़ी श्रद्धा से प्रविचत किया । उसका सानु आमणेर नाम पड़ा । वह उपदेश करने में बड़ा दक्ष या । उपदेश देकर सदा अपने माँ-वाप को पुण्यांश देता था । उसके पूर्व बन्म की माँ यक्षिणी होकर उत्पन्न हुई थी, वह उसका अनुमोदन करके यक्षिणिणों में बहुत सम्मानित हो गई थी । सानु जवान होने पर कामवासना के वशीभूत हो गृहस्य हो जाने के लिए घर गया । उसी समय उसकी भूतपूर्व माता यक्षिणों ने उसके उस विचार को जान कर आ शरीर में प्रवेश कर गई । जब गाँव मर के लोग जुटे तब कही—''यह यदि धम करेगा तो ठीक है, नहीं तो कहीं खाकर भी नहीं बच सकता है ।" योड़ी देर में सानु आमणेर को होश आया और वह अपनी उस दशा को देख बड़ा दु:खी हुआ । गृहस्य होने के विचार को छोड़कर किर विहार में चला गया । उसकी माँ ने अष्टपरिष्कार तैयार कर उसकी उपसम्पदा करायी । उसके उपसन्न होने के योड़े ही दिन बाद शास्ता ने चित्त-निम्नह में उत्साह बढ़ाने के लिए उपदेश देते हुए इस गाया को कहा—

३२६—इदं पुरे चित्तमचारि चारिकं येनिच्छः यत्थ कामं यथासुखं। तदब्जहं निग्गहेस्सामि योनिसो हत्थिप्पमिन्नं विय अङ्कसग्गहो।। ७।।

पहले यह चित्त मनमाना जिधर चाहा उधर स्वच्छन्द जाता रहा, उसे आज मैं अच्छी तरह अपने वश में लाऊँगा — अंकुश प्रहण करने बाला जैसे भड़के हाथो को।

अप्रमाद में रत होओ (बद्धरेक हाथी की कथा) २२, ६

कोशल नरेश को बढ़रेक नाम का एक महाबलवान् हाथी था। वह चढ़ होने पर एक दिन तालाव के कीचड़ में फँस गया। बहुत प्रयत्न करने पर भी जब नहीं निकला, तब लोगों ने राजा से कहा। राजा महाबत को भेजा। वह बाकर किनारे संग्राम-भेरी बजवाया । संग्राक-भेरी को सुन, इाथी वेग से उठ कर किनारे आ गया। भिक्षुओं ने इस बात को भगवान् से कहा। भगवान् ने — "भिक्षुओ ! हाथी ने कीचड़ से अपना उद्धार कर लिया, किन्छ तुम लोग क्लेश-हुर्ग में पड़े हो, इसलिये योनिशः प्रयत्न करके तुम लोग भी अपना उद्धार करो।" कह कर इस गाथा को कहा-

३२७-अपमादरता हाथ स-चित्तमनुरक्खथ। दुग्गा उद्धरथत्तानं पङ्के सत्तोव कुञ्जरो ॥ ८ ॥ अप्रसाद में रत होओ, अपने चित्त की रक्षा करो। पंक में फँखे हाथी को तरह इस काठन संसार से अपना उदार करो।

अकेला विहार करे

( पाँच सौ दिशावासी भिक्षओं को कथा )

२३,७ कथा ''परे च न विज्ञानन्ति'' गाथा के वर्णन में आई हुई है। जब कुशल क्षेम पृछने पर भिक्षुओं ने— 'भन्ते! आपने अनेले रह कर बढ़ा दुष्कर किया है। जान पड़ता है सेवा-टहल भी करने वाला कोई न था।" कहा, तब शास्ता ने-''भिश्वओ ! पारिलेय्यक हाथी द्वारा मेरे सब काम किये गये, इस प्रकार के सहायक को पाकर एक साथ रहना उचित है और नहीं पाने पर अकेले रहना ही श्रेष्ठ है।" कह कर इन गायाओं को कहा —

३२८-सचे लभेथ निपकं सहायं सिद्धं चरं साधुविहारिधीरं। अभिभ्रय्य सब्वानि परिस्सयानि चरेय्य तेनत्तमनो सतोमा ॥

यदि साथ विचरण करने वाला अनुकूल पण्डित मित्र मिल जाये तो सभी विद्नों को दूर कर उक्षके साथ स्मृतिवान् और प्रसन्न होकर विहार करे।

३२९-नो च लमेथ निपकं सहायं सिद्धं चरं साधुविहारिधीरं। राजाव रट्ठं विजितं पहाय एको चरे मातङ्गरञ्जेव नागो ।। यदि साथ विचरण करने वाला अनुकूल पंडित मित्र न मिले तो राजा की भाँति पराजित राष्ट्र को छोड़—हस्तिराज के समान अकेला विचरण करे।

३३० — एकस्स चरितं सेय्यो नित्थ वाले सहायता ।
एको चरे न च पापानि कयिरा ।
अप्योस्सुको मातङ्गञ्जेव नागो ॥ ११ ॥

अकेला रहना उत्तम है। मूर्ख के साथ मित्रता अच्छो नहीं। अकेले विचरे, पाप न करे। हस्तिराज की तरह अनुत्सुक होकर रहे।

माता-पिता की सेवा सुखकर है

( मार को कथा ) २३, ८

एक समय भगवान् हिमवन्त की ओर आरण्यक-कुटी में विहार कर रहे थे। उस समय राजा नाना प्रकार से राष्ट्रवासियों को पीहित करते थे। तक भगवान् के मन में ऐसा वितर्क उत्पन्न हुआ— "क्या विना किसी को पीड़ा दिये राज्य कर सकते हैं न १ मार ने भगवान् के इस वितर्क को जान आकर कहा— "भन्ते! भगवान् राज्य करें, सुगत! राज्य करें, सुखपूर्वक विना किसी को पीड़ित किये राज्य कर सकते हैं।" भगवान् ने मार को फटकारते हुए— "मार! तेरा उपदेश दूसरा है और मेरा दूसरा ही। पाप! तेरे साथ मुझे मंत्रणा नहीं करनी है। मैं तो ऐसा कहता हूँ "—कह कर इन गाथाओं को कहा—

३३१-अत्थिम्ह जातिम्ह मुखा सहाया तुट्ठीसुखा या इतरीतरेन । पुञ्ञं सुखं जीवितसंखयम्हि सन्यस्स दुक्खस्स सुखं पहाणं ।। काम पड़ने पर मित्रों का होना सुखकर है। जो मिळे उससे सन्तुष्ट रहना सुख है। मृत्यु के उपरान्त पुण्य सुख है। सभी दुःखों का प्रहाण सुख है।

३३२-सुखा मेर्नेय्यता लोके अथो पेर्नेय्यता सुखा ।। सुखा सामञ्जता लोके अथो त्रह्मञ्जता सुखा ।। १३ ।।

संसार में माता और पिता की सेवा सुखकर है। श्रमणभाव (=संन्यास) सुखकर है और ब्राह्मणपन (= निब्पाप होना) सुखकर है।

३३३-सुखं याव जरा शीलं सुखा श्रद्धा पतिद्विता । सुखो पञ्जाय पटिलामो पापानं अकरणं सुखं ॥ १४ ॥

वृद्धावस्था तक शील का पालन सुखकर है, स्थिर श्रद्धा का होना सुखकर है। ज्ञान का लाभ करना सुखकर है। पापों का न करना सुखकर है।

## २४—तग्हावग्गो

तृष्णा की जड़ खोदो (कपिल मच्छ की कथा)

28, 8

मगवान् के जेतवन में विहरते समय आवस्ती के नगर द्वार पर बसे हुए केवह गाँव के मलाहों के लड़कों ने अचिरवती नदी में जाल फेंक कर सुवर्णनवर्ण की एक मछली को पकड़ा। उसके शरीर का रंग सुवर्ण जैसा था, किन्तु मुख से बड़ी दुर्गन्य निकलती थी। मलाहों ने उसे राजा को दिखाया। राजा एक द्रोणी में उसे रखवा उनके साथ शास्ता के पास गया। उस समय मछली ने मुख खोला, जिससे सारा जेतवन दुर्गन्य से भर गया। राजा ने भगवान् को प्रणाम कर पूछा—"भन्ते! क्यों इसका शरीर सुवर्ण जैसा है, किन्तु मुख से दुर्गन्य निकलती है ?

"महाराज! यह काश्यप भगवान के शासन में कपिल नामक एक त्रिपिटकघर अभिमानी और दुराचारी भिक्षु था। इसने किसी की भी बात नहीं मानकर काश्यप भशवान के शासन को गिराया था। जो इसने बहुत दिनों तक बुद्ध-वचन का पाठ किया और बुद्ध की प्रशंसा की, उसके फल से सुवर्ण-वर्ण हुआ है, और जो इसने मिक्षुओं को मला-बुरा कहा, उसके फल से इसके मुख से दुर्गन्य निकल रही है। महाराज! इससे कहलायें ?"

"कहलाइये मन्ते !"
तव शास्ता ने पुछा—"मैं ही कपिल है।"
"कहाँ से आये हो <sup>१</sup>"
"भन्ते ! अवीचि महानरक से।"

'इस समय त् कहाँ जायेगा १''

. . .

"अवीचि नरक को ही भन्ते !" यह कह कर वह उदास हो द्रोणी में शिर

पटक कर मर गया और उसी समय अवीचि नरक में जाकर उत्पन्न हुआ। लोग संविग्न हो गये, उन्हें रोमांच हो आया । तब भगवान् ने डस समय एकत्रित हुए लोगों की चित्त-प्रवृत्ति को देखकर "घम्म चरियं ब्रह्मचरियं" आदि सत्तानिपात के कपिल सुत्त का उपदेश देते हुए इन गाथाओं को कहा-

३३४-मनुजस्स प्रमत्त चारिनो तण्हा बहुति मालुवा विय।

सो प्जवति हराहरं फलमिच्छं'व वनस्मि वानरो ॥१॥ प्रमत्त होकर आचरण करने वाले मनुष्य की तृष्णा मालुवा लता की भाँति बढ़ती है, बन में फूल की इच्छा से कूद-फाँद करते बानर की तरह वह जन्मजन्मान्तर में भटकता रहता है। ३३५-यं एसा सहती जम्मी तण्हा लोके विसत्तिका।

सोका तस्स पवड्ढान्ति अभिवड्ड''व बीरणं ॥ २ ॥

यह विष रूपी नीच तृष्णा जिसे अभिभूत कर देता है, उसके शोक वर्षाकाल में वीरण तृण की भाँति वृद्धि को प्राप्त होते हैं। ३३६-यो चेतं सहती जिम्म तण्हं लोके दुरचयं।

सोका तम्हा पतन्ति उदविन्द्'व पोक्खरा ॥ ३ ॥

जो संसार में इस दुस्त्याज्य नीच तृष्णा को जीत लेता है, उसके शोक उस तरह गिर जाते हैं, जैसे कमल के ऊपर से जल के बिन्दु। ३३७-तं वो वदामि भद्दं वो यावन्तेत्थ समागता ।

तण्हाय मूलं खणथ उसीरत्थो'व वीरणं।

मा वो नलं व सोतो व मारो भिन्न पुनं ।। ४ ।।

इसिंछए मैं तुन्हें, जितने यहाँ आये हो, तुम्हारे क्ल्याण के छिए कहता हूँ — "जैसे खब्र के छिए छोग उषीर को खोदते हैं, वैसे ही तुम तृष्णा की जड़ खोदो । मत तुम्हें स्नात में ( उत्पन्न ) नरकुल की भाँति मार बार-बार तोड़े।"

#### तृष्णा को दूर करे (सूथर की बच्ची की कथा) २४,२

वेणुवन में विहार करते समय भगवान् एक दिन भिक्षाटन जाते हुए एक सूअर की वच्ची को देखकर मुसकराये। आनन्द स्थिवर ने भगवान् के मुसकराने का कारण पूछा। शास्ता ने कहा—"आनन्द! यह सूअर नी वच्ची ककुसन्ध भगवान् के शासन में एक आसनशाला के पास मुर्गी होकर उत्पन्न हुई थी। वह एक योगावचर भिक्षु के स्वाध्याय करने के शब्द को मुनकर वहाँ से च्युत हो उवरी नाम की राजकन्या होकर उत्पन्न हुई। वह एक दिन पाखाना घर में कीड़ों को देखकर फुलवक संशा को भावना कर प्रयम-ध्यान को प्राप्त हो गई। वह जीवन भर वहाँ रहकर च्युत हो ब्रह्मलेक में उत्पन्न हुई। वहाँ से च्युत होकर आवागमन के अनुसार चक्कर करती हुई इस समय सूअर की बची हुई है। इसी बात को देखकर मैंने मुसकराया।" उसे मुनकर आनन्द स्थविर प्रमुख भिक्षु महान् संवेग को प्राप्त हुए। शास्ता ने उन्हें संवेग उत्पन्न कर भव-नृष्णा के दोषों को दिखलाते हुए नगर की वीथी में खड़े हुए ही इन गाथाओं को कहा—

३३८—यद्यपि मूले अनुपद्दवे दल्हे छिन्नोपि रुक्खो पुनरेव रूहति।

एवम्पि तण्हानुसये अनुहते

निब्बत्तति दुक्खमिदं पुनप्पुनं ॥ ५ ॥

जैसे दृढ़मूळ के बिल्कुल नष्ट हो जाने से कटा हुआ वृक्ष फिर भी बढ़ जाता है, वैसे तृष्णा और अनुशय के समूल नष्ट न होने से यह दुःख-चक्र बार-बार प्रवर्तित होता रहता है।

३३९—यस्स छत्तिंसित सोता मनापस्तवना असा । वाहा वहन्ति दुद्दिहिं सङ्कष्पा रागनिस्सिता ॥ ६ ॥ जिसके छत्तीस स्रोत संसार में प्रिय पदार्थों की ओर अत्यन्त प्रवाहित होते हैं, उसके रागपूर्ण संकल्प उसे दुई हि को ओर बहा छे जाते हैं।

३४०-सर्वान्त सन्त्रधि सोता लता उन्भिज्ज तिहृति।

तश्च दिस्वा लतं मूलं पञ्जाय छिन्द्थ ॥ ७ ॥
यह स्रोत सभो ओर बहते हैं। स्ता फुटकर निकरती है। इस
उत्पन्न हुई लता को देख, उसके मूल का प्रज्ञा से काट डालो।
३४१-सरितानि सिनेहितानि च सोमनस्सानि भवन्ति जन्तुनो।

ते सोतिसता सुखेसिनों ते वे जाति-जरूपणा नरा ॥८॥ तृष्णा की धारायें प्राणियों को बड़ी प्रिय और मनोहर लगती हैं। सुख के फेर में पड़े उसकी धारा में पड़ते हैं और बार-बार जन्म-जरा

के चक्र में आते हैं।

३४२-तासिणाय पुरक्खता पजा परिसप्पन्ति ससो'व बाधितो ।

सञ्जोजनसङ्गसत्ता दुक्खमुपेन्ति पुनप्पुनं चिराय ॥९॥
तृष्णा के पीछे पड़े प्राणी, वॅघे खरगोश की भाँ ति चक्कर काटते हैं
संयोजनों में फँसे छोग पुनः पुनः चिरकाछ तक दुःख पाते हैं।
३४३—तिसणाय पुरक्खता पजा परिसप्पन्ति ससो'व बाधितो।

तस्मा तिसनं विनोदये भिक्खू आकङ्की विरागमत्तनो ॥१०॥
तृष्णा के पीछे पड़े प्राणी, बँघे खरगोश की भाँति चक्कर काटते हैं,
अपने वैराग्य की आकांक्षा रस भिक्षु तृष्णा को दूर करे।

बन्धन की ओर दौड़ता है ( एक चीबर छोड़े भिक्षु की कथा )

भगवान् के वेणुवन में विहार करते समय महाकश्यप स्थविर का एक शिष्य चारों ध्यानों को प्राप्त करके भी अपने मामा के घर एक स्त्री के गुहा-स्थान को देखकर चीवर छोड़कर गृहस्य हो गया। घर के लोगों ने उसे आलिसी देखकर घर से निकाल दिया। वह चोरी करके जीवन-यापन करने लगा। एक दिन चोरी करते हुए उसे पकड़कर राजा को दिखाये। राजा ने प्राण-दण्ड की आज्ञा दिया। जिस समय बह्डाद उसे मारने के लिए ले जा रहे थे, उस समय भिक्षाटन के लिए जाते हुए महाकाश्यप स्थावर ने उसे देख, उसके पास आ कर कहा—"पूर्व के उत्पादित ध्यानों का स्मरण करा।, स्थावर के कहते ही उसे समरण हो आया और वध स्थान को जाते हुए हो ध्यानों को प्राप्त कर लिया।

जल्लाद जब उसे वधस्थान में ले जाकर मारना चाहे, तो उसे बिल्कुल ही भय नहीं हुआ। इथियार भी चलाने पर उसके शरीर पर असर नहीं करता था। उसने यह समाचार राजा को सुनाया। राजा ने आइचर्य चिकत हो उसे लोड़ देने की आजा दी। शास्ता के पास भी जाकर इसे कहे। शास्ता ने प्रकाश ब्याप्त कर उसे उपदेश देते हुए इस गाया को कहा—

३४४-यो निब्बन्थो वनाधिम्रत्तो वनम्रतो वनमेव धावति ।

तं पुग्गलमेव पस्सथ मुत्तो वन्धनमेव धावति ॥११॥ जो सांसारिक बन्धनों से छूट. (तप) बन में वास करता हुआ फिर (तप-) वन को छोड़ संसार-तृष्णा (= बन) की ही ओर दौड़ता है, उस व्यक्ति को (वैसे हो) जानो जैसे (बन्धन) से मुक्त (पुक्ष) फिर बन्धन हो की ओर दौड़े।

[वह इस उपदेश को सुनकर उदय-व्याप्त की भावना कर स्रोतापित फल को पा, समापित के सुख का अनुभव करते हुए आकाशमार्ग से जा भगवान् को प्रणाम कर राजा सहित परिषद् के बीच अहरव पाया।

> इच्छा दृढ़ वन्धन है ( बन्धनागार की कथा ) २४, ४

एक दिन बहुत से आगन्तुक भिक्षुओं ने आवस्ती में भिक्षाटन करके राजकीय बन्धनागार में बहुत से चोरों को बँधा हुआ देखा। वे जब भगवान के पास गये, तब उन्होंने प्रणाम कर पूछा— "मन्ते ! इस लोगों ने बन्धनागार में बहुत से चोरों को जंजीर, रस्सी आदि से बँधा हुआ देखा। वे ऐसा बँधे ये कि किसी प्रकार भी भाग नहीं सकते हैं। क्या भन्ते ! इस बन्धन से भी कोई हद्दार बन्धन है ?"?

"भिक्षुओ ! यह क्या बन्धन है ! जो कि धन-धान्य, पुत्र जी आदि का क्लेश-बन्धन है, यह उसने सैकड़ों, इजारों गुना दृढ़तर है ।" कहकर भगवान् ने इन गाथाओं को कहा—

३४५-न तं दल्हं वन्धनमाहु धीरा यदायसं दारुजं वन्वजञ्च ।

सारत्तरता मणिकुण्डलेसु पुत्तेसु दारेसु च या अपेक्खा ॥१२॥ यह जो लोहे, लकड़ो या रस्सी का बन्धन है, उसे बुद्धिमान् (जन) दृढ़ बन्धन नहीं कहते, (वस्तुतः दृढ़ बन्धन है जो यह) मणि, कुण्डल, पुत्र, स्त्री में इच्छा का होना है।

३४६—एतं दर्व्हं बन्धनमाहु धीरा ओहारिनं सिथिलं दुप्पसुश्चं

एतम्पि छेत्वान परिव्यजन्ति अनपेक्खिनो कामसुखं पहाय ॥ १३॥

धोर पुरुष इसी को दृढ़ बन्धन अपहारक शिथिल और दुस्त्याच्य कहते हैं, वह अपेक्षारहित हो, तथा काम-सुखों को छोड़, इस ( दृढ़- ) बन्धन को छिन्नकर प्रमृजित होते हैं।

राग-रक्त स्रोत में पड़ते हैं ( खेमा थेरी की कथा ) २४, ५

राजा विम्वसार को व्ययमहिषि खेमा की अपने रूप का बड़ा अभिमान या। वह "बुद्ध रूप की निन्दा करते हैं" सुनकर कभी भी भगवान् के पास वेणुवन नहीं जाती थी। एक दिन गायकों द्वारा वेणुवन की प्रशंसा सुनकर वेणुवन-दर्शनार्थ जाने को मन हुआ। भगवान् ने उनके आगमन का जान, परिषद् के बीच उपदेश हुए एक अत्यन्त रूपवती स्त्री को बनाया, जो मगवान् के पीछे खड़ी हुई पंखा झल रही थी। खेमा वेणुवन पहुँच कर जब उस रूपवती को देखी तब बैठकर उसी के रूप को आश्चर्य में पड़कर देखने लगी। भगवान् ने—''खेमे! तू समझती है कि रूप में सार है, किन्तु इस खरीर के असार होने को देख!' कह कर ''आतुरं असुचिं'' गाथा को कहा। गाथा को सुनकर वह स्रोतापन्न हो गई। तब भगवान् ने—''खेमे! ये प्राणी राग में अनुरक्त, देख से दूषित और मोह से मूढ़ हुए अपने तृष्णा-स्रोत को नहीं लाँच सकते हैं, प्रत्युत उसी में पड़े रहते हैं।'' कह कर उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा—

३४७—ये रागरचानुपतन्ति सोतं

सयं कतं मक्कटकोव जालं।

एतम्पि छेत्वान वजन्ति धीरा

अनपेक्सिनो सब्बदुक्खं पहाय ॥ १४ ॥

जो राग में रक्त हैं, वह जैसे मकड़ी अपने बनाए जाल को पकड़ती है, (वैसे हो ) अपने बनाये, स्रोत में पड़ते हैं। धीर (पुरुष) इस (स्रोत) को भी छेदकर सारे दुःखों को छोड़ आकांक्षारहित हो चल देते हैं।

[ उपदेश को सुन कर वह अर्हत्व पा ली और भगवान् के पास प्रविति हो, अम-आविका हुई । ]

सभी को त्याग दो ( उगासेन श्रेष्ठी-पुत्र की कथा ) २४, ६

राजगृह में प्रतिवर्ष पाँच सौ नट आकर विशेष रूप से खेळ दिखाते थे। एक बार बब नटों का खेळ हो रहा था, तब राजगृह नगर के श्रेष्ठी का उग्गसेन नामक पुत्र एक नट-कन्या के खेळ को देखकर उस पर मोहित हो उसी से अपना विवाह कर नटों के साथ हो लिया। वह उनके साथ घूमते हुए थोड़े ही दिनों में नट-विद्या में निपुण भी हो गया। दूसरे वर्ष जब नटीं का समूह राजग्रह आया, तब वह घोषणा करवा दिया कि 'कल श्रेष्ठी-पुत्र लग्गसेन का खेल होगा, देखने वाले लोग आयें।'

उस दिन प्रातःकाल भगवान् ने वेणुवन में विहार करते हुए उग्गसेन की देखा। जब उग्गसेन साठ हाय ऊँचे बाँस पर चढ़कर खेल दिखाना ग्रुक किया, तब भगवान् भिक्षाटन के लिये निकले और वहाँ जाकर ऐसा किये कि सभी दर्शक उग्गसेन की ओर से मुख मोड़ कर भगवान् को ही देखने हो। उग्गसेन उदास होकर बैठ रहा। भगवान् ने उसे उदास देख, महामौद्गल्यायन स्थिवर से कहा—"मौद्गल्यायन! उग्गसेन को कहो कि वह अपना खेल दिखाये।" स्थिवर ने उग्गसेन को खेल दिखाने के लिए कहा। स्थिवर की बात सुन, उग्गसेन प्रसन्न हो बाँस के अपर खड़े होकर नाना प्रकार के खेल दिखाया। तब शास्ता ने—"उग्गसेन! बुद्धिमान् व्यक्ति को भृत, भविष्यत् और वर्तमान के स्कन्धों में आसक्ति को त्याग कर जन्म आदि से भी छुटकारा पाना चाहिये।" कह कर इस गाथा को कहा—

३४८-- मुख पुरे मुख पच्छतो मज्झे मुख भवस्स पारगू।

सब्बत्थ विम्रुत्तमानसो न पुन जातिजरं उपेहिसी ॥१५॥
भूत, भविष्यत् और वर्तमान के (सभी स्कन्धों को) त्याग दो,
( उन्हें त्याग) भव को पार हो सभी से मुक्त मन वाला हो, फिर जन्म और जरा को नहीं प्राप्त होंगे।

[ उपदेश को सुन अहरेव पा बाँस से उतर कर उग्गसेन भिक्षु हो गया।] रागी अपने लिये बन्धन बनाता है

( एक तरुण भिक्षु की कथा )

28, 9

भगवान के जेतवन में विहरते समय एक तरुण भिक्षु पर एक स्त्री मोहित होकर उसे गृहस्य बनाने के लिए नाना प्रकार के प्रलोभन दी। वह भिक्षु उसकी बातों में आकर चीवर छोड़कर गृहस्य हो जाने के लिए तैयार हो गया। जन भिक्कुओं को इस बात का पता लगा, तब वे उसे समझाकर भगवान् के पास हे गये। भगवान् ने उस स्त्री के पूर्व चरित्र को कहते हुए 'चुल्ल धनुगाह जातक' को प्रकाशित कर उपदेश देते हुए इन गाथाओं को कहा—

३४९—वितक्क्षपस्थितस्स जन्तुनो तिब्बरागस्स सुभानुपिस्सनो ।
भिय्यो तण्हा पबहुति एसो खो दल्हं करोति बन्धनं ॥१६॥
जो प्राणो सन्देह से मिथत, तोन्न राग से युक्त, ग्रुभ हो ग्रुभ देखने
बाला है, उसका तृष्णा और भा अधिक बढ़तो है, वह (अपने लिये)
और भी दृढ बन्धन बनाता है।

३५०-वितक्कूपसमे च यो रतो अशुभं भावयित सदा सतो ।

एस खो व्यन्तिकाहिनी एसच्छेच्छिति मारवन्थन ॥१७॥

सन्देह के शान्त हो जाने में जो रत है, सदा सचेत रह (जो)
अशुभ की भावना करता है, वह मार के बन्धन को छिन्त करेगा,
चृष्णा का विनाश करेगा।

अन्तिम देहधारी (मार की कथा) २४,८

भगवान् के जेतवन में विहरते समय एक दिन बहुत से आगन्तुक भिक्षु आये। वे राहुल के रहने के स्थान पर जाकर उन्हें उठाये। राहुल साने के लिए अन्य स्थान नहीं देखते हुए, गन्धकुटी के बरामदे में जाकर सो रहे। उस समय राहुल आमणेर होते हुए भी अहत्व पा लिये थे। मार ने उन्हें बरामदे में सोया हुआ देख हाथी का वेष धारण कर आ सूँड से उनके सिर को घेर कर कौंच शब्द किया। शास्ता ने गन्धकुटी के भीतर से ही मार को जान— "मार! तेरे जैसे लाखों भी मेरे पुत्र को भय नहीं उत्पन्न कर सकते हैं, मेरा पुत्र निर्भीक, तृष्णा रहित, महाबलवान और महाबुद्धिमान है।" कह कर इन गायाओं को कहा —

३५१— निट्ठङ्गतो असन्तासी वीततण्हो अनङ्गणो ।
अच्छिन्दि भवसल्लानि अन्तिमोयं समुस्सयो ॥ १८ ॥
जिसने अर्हत्व पा लिया है, जो (राग आदि के त्रास से )
निर्मीक है, जो तृष्णा रहित और निर्मल है, जिसने भव के शल्यों को
काट दिया, यह उसका अन्तिम देह है ।
३५२—वीततण्हो अनादानो निरुत्तिपदकोविदो ।
अक्खरानं सन्तिपातं जञ्जा पुरुवापरानि च ॥
स वे अन्तिम-सारीरो महापञ्जोति बुच्चित ॥ १९ ॥

जो तृष्णा रहित परिग्रह रहित, निकक्ति और पद = चार प्रति-सम्भिदा ) का जानकर है, और जो अक्षरों को पहले पीछे रखना जानता है, बहो अन्तिम शरीरवाला तथा महा प्रज्ञा कहा जाता है।

> बुद्ध सर्वज्ञ हैं ( उपक आजीवक की कथा ) २४, ९

भगवान् सर्वप्रथम ऋषिपतन मृगदाय में पंचवर्गीय भिक्षुओं को उपदेश देने के लिए उद्देश से कासी की ओर आ रहे थे। मार्ग में उन्हें उपक आखीवक मिला। वह तथागत को देख—"आवुस! तेरी इन्द्रियाँ परिशुद्ध और विमल हैं, तुम किसे उद्देश्य करके प्रवित्तत हुए हो, कौन तुम्हारे शास्ता हैं, या तुम किसके धर्म को मानते हो ?" पूछा। तब शास्ता ने—"मेरे आचाय या उपाध्याय नहीं हैं।" कह कर इस गाथा को कहा—

३५३—सन्वाभिभृ सन्वविद्हमस्मि
सन्वेसु धम्मेसु अन्पिलत्तो ।
सन्वञ्जहो तण्हक्खये विद्युत्तो
सयं अभिञ्जाय क्रसुद्दिसेय्यं ॥ २० ॥

मैं (राग आदि) सभो का परास्त करना वाला हूँ, सभी बातों का जानकार हूँ, सभी बमों ( = तृ क्या, दृष्टि आदि) में अलिप्त हूँ, सर्व-त्यागी हूँ, तृ क्या के नाश से मुक्त हूँ, (विमल झान को) अपने ही जानकर (मैं अब) किसको (अपना गुरु) बतलाऊँ ?

तृष्णा-नाश से सर्व-विजय

₹8. 20

एक बार देवताओं में यह प्रश्न उठा कि दानों में कीन दान श्रेष्ठ है ? रखां में कीन रस श्रेष्ठ है ? रितयों में कीन रित श्रेष्ठ है ? और तृष्णा-श्रय क्यों श्रेष्ठ कहा जाता है ? कोई भी इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता या। देवताओं ने सबसे पूछने के बाद शक (= इन्द्र) से पूछा। यह भी इनका उत्तर न दे सकते हुए, देवताओं के साथ ही जेतवन में भगवान के पास आकर इन प्रश्नों को पूछा। भगवान ने—'महाराज! सब दानों में धर्म-दान श्रेष्ठ है, सब रसों में धर्म-रस श्रेष्ठ है, सब रितयों में धर्म-रित श्रेष्ठ है और तृष्णा-श्रय अहत्व दिलाने के कारण श्रेष्ठ ही है।" कह कर इस गाया को कहा— ३५४—सब्बदानं ध्रमदानं जिनाति

सब्वं रसं धम्मरसो जिनाति। सब्वं रति धम्मरती जिनाति

तण्हक्खयो सञ्बद्धक्खं जिनाति ॥ २१ ॥

धर्म का दान सारे दानों में बढ़कर है, धर्म-रस सारे रसों से प्रबल है, धर्म में रित अब रितयों से बढ़कर है, तृष्णा का विनाश सारे दुःखों को जीत लेता है।

> तृष्णा में पड़कर अपना हनन करता है (अपुत्रक श्रेष्ठी की कथा)

२४, ११ आवस्ती के एक अपुत्रक श्रेष्ठों के मर जाने के बाद कोशल नरेश ने सात

दिन तक उसके घन को गाड़ियों से दुल्वाकर राजभवन से मँगा, दोपहर में भगवान् के पास गया । भगवान् ने उससे दोपहर में आने का कारण पूछा । राजा ने सब समाचार कहकर — "भन्ते ! उस अपुत्रक श्रेष्टी के पास इतना वन या, फिर भी वह रूखा सूखा खाता था, फटा-पुराना पहनता था और टूटे हुए रथों पर चलता था।" कहा। इसे सुनकर भगवान् ने कहा- "महाराज! वह पूर्वकाल में तगरशिखी नामक प्रत्येक बुद्ध को दान दिलाया था. जिससे यह धन-सम्पत्ति पाया, किन्तु दान दिला कर पीछे पश्चात्ताप किया था, जिससे उसका मन अच्छा खाने, पहनने में नहीं लगता था। सम्पत्ति के कारण भतीने को जंगल में ले जाकर मार खाला था, जिससे उसे एक भी सन्तान नहीं हुई । इस समय वह मरकर महारीरव नरक में उत्पन्न हुआ है, क्योंकि पुराना किया हुआ पुन्य समाप्त हो गया और उसने नया पुण्य नहीं किया।" राजा ने भगवान् की बात सुन कहा— "भन्ते! उसने बढ़ा दुरा कम किया जो कि आप जैसे बुद्ध के पास के ही विहार में रहते हुए भी न दान दिया, न धर्म अवण किया और अपनी इतनी धन-सम्पत्ति को छोड़कर मर गया।" शास्ता ने—"ऐसे ही महाराज ! दुर्बुद्धि पुरुष धन सम्पत्ति पाकर निर्वाण की तलाश नहीं करते हैं और धर्म-सम्पत्ति के कारण उत्पन्न तृष्णा उनका दीर्घ काल तक इनन करती है।" कहकर इस गाथा को कहा-

३५५—हनन्ति भोगा दुम्मेधं नो चे पारगवैसिनो। भोगतण्हाय दुम्मेघो हन्ति अञ्जे' व अत्तनं ॥ २२ ॥

( संसार को ) पार होने की कोशिश न करने वाले दुर्वुद्धि (पुरुष) को भोग नष्ट करते हैं भोग की तृष्णा में पड़कर (बह ) दुर्बुद्धि पराये की भाँति अपने ही को हनन करता है।

> कहाँ का दान महाफलवान होता है (अङ्कर की कथा)

क्या 'ये ज्ञानपसुता बीरा" गाया के वर्णन में आई हुई है। भगवान के तावतिस-भवन में पाण्डकम्बल शिलासन पर बैठे समय देवताओं में यह चर्चा चली कि इन्दक के अपने लिये लाये मोजन में से कल्की भर अनुष्ट स्थित को दिलाया दान का फल अंकुर के दस इलार वध तक बारह योजन तक चूर्हों की कतार बनवाकर दिये हुए दान से भी महाफल हुआ। इसे सुनकर शास्ता ने— "'अंकुर! दान चुनकर देना चाहिये। ऐसा करने से वह अच्छे खेत में भली प्रकार बोये हुए बीज के सहश महाफल होता है, किन्तु त्ने वैसा नहीं किया, इसी हेतु तैरा दान महाफल नहीं हुआ।'' कहकर उपदेश देते हुए इन गायाओं को कहा—

३५६—तिणदोसानि खेतानि रागदोसा अयं पजा ।
तस्मा हि वीतरागेसु दिन्नं होति महप्फलं ॥ २३ ॥
खेतों का दोष तृण है, प्रजा का दोष हेप है, इसिंख्ये रागरिहत
व्यक्तियों को दान देने में महाफल होता है।

-३५७—तिणदोसानि खेतानि दोसदोसा अयं पजा।

तस्मा हि वीतदोसेसु दिन्नं होति महप्फलं ॥ २४ ॥
खेतों का दोष तृण है, इस प्रजा का दोष द्वेष है, इसिल्ये द्वेषरहित
व्यक्तियों को दान देने में महाफल है।

३५८—तिणदोसानि खेत्तानि मोहदोसा अयं पजा।

तस्मा हि वीतमोहेसु दिन्नं होति महण्फलं ॥ २५ ॥ खेतों का दोष गण है, इस प्रजा का दोष मोह है, इसलिये मोह-रहित व्यक्तियों को दान देने में महाफल होता है। ३५९ — तिणदोसानि खेतानि इच्छादासा अयं पजा।

तस्मा हि विगतिच्छेसु दिन्नं होति महप्फलं ॥ २६ ॥ स्वेतों का दोष रूण है, इस प्रजा का दोष इच्छा है, इसलिये ज्ञान्हारहित व्यक्तियों को दान देने में महाफल होता है।

# २५.—[भक्खुवगग] सर्वत्र संवर से दुःखों से ग्रक्ति

(पाँच भिक्षुओं की कथा)

२५, १

भगवान् के जेतवन में विहरते समय पाँच ऐसे भिक्षु थे जो पञ्चेन्द्रिय में से एक का संवर करते थे। एक दिन उन पाँचों में यह बात न तय हो पाती थी कि किसका संवर करना कठिन है। वे अन्त में भगवान् के पास गये और पूछे—"भन्ते! इन पाँच इन्द्रियों में से किसका संवर दुष्कर है?" भगवान् ने किसी को भी हीन न बतला— "भिक्षुओ! इन सबका संवर दुष्कर ही है, भिक्षु को चाहिये कि इन सभी द्वारों का संवर करे! इनके संवर से सारे दुःखों से मुक्ति हो जाती है" कहकर इन गाथाओं को कहा—

२६०—चक्खुना संवरो साधु साधु सोतेनं संवरो । घाणेन संवरो साधु साधु जिह्वाय संवरो ॥ १ ॥

आँख का संवर । =संयम ) भला है, भला है कान का संवर, घाण का संवर भला है, भला है जीभ का संवर ।

२६१—कायेन संबरो साधु साधु वाचाय संबरो। मनसा संबरो साधु साधु सब्बथ संबरो। सब्बत्थ संबुतो भिक्खु सब्बदुक्खा पमुच्चति॥ २॥

शरीर का संवर भला है, भला है वचन का संवर, मन का संवर भला है, भला है सर्वत्र । इन्द्रियों ) का संवर । सर्वत्र संवर-युक्त भिक्षु; सारे दुःखों से मुक्त हो जाता है।

### संयमी ही मिश्च है ( हंस को मारने वाळे भिश्च की कथा )

२५, २

भगवान् के जेतवन में विहरते समय दो तरण मिक्षु अचिरवती नदी के किनारे जा नहाकर घूप ले रहे थे। उस समय आकाश से हंसों का एक झुण्ड उड़ता हुआ जा रहा था। उसे देख एक भिक्षु ने कंकड़ उठाकर एक हंस की आँख में मारा जो उसकी दोनों आँखों को छेदकर बाहर निकल गया। हंस बालता हुआ भूमि पर आ गिरा। भिक्षुओं ने उस भिक्षु की इस किया की बड़ो निन्दा की और जाकर भगवान् से कहा। भगवान् ने उस भिक्षु को बुलाकर नाना प्रकार से डाँट— "भिक्षु! क्यों त्ने ऐसे घम में प्रबिजत होकर जीवहिंसा की? तुझे संकोचमात्र भी नहीं हुआ। त्ने बहुत बड़ा अपराध किया है। भिक्षु को हाथ, पैर और वचन से संयत होना चाहिये।" कहकर कालिङ जातक का उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा—

३६२-हत्थसञ्जतो पादसञ्जतो वाचाय सञ्जतो सञ्जतुत्तमो । अज्झत्तरतो समाहितो एको सन्तुसितो तमाहु भिक्खुं ॥३॥

जिसके हाथ, पैर और वचन में संयम है, जो उत्तम संयमी है, जो घट के भोतर (=आध्यात्म) रत, समाधियुक्त, अकेला और सन्तुष्ट है, उसे भिक्षु कहते हैं।

मधुर-भाषी

(कोकालिक की कथा)

२५, ३

कोकालिक भिक्षु अग्रश्नावकों का आक्रोशन करके पृथ्वी में धँस कर जब मर गया अोर पद्म नरक में उत्पन्न हुआ, तब उसके सम्बन्ध में चर्चा सुन भगवान् ने "भिक्षुओं! न केवल इसी समय पहले भी कोकालिक भिक्षु अपने सुख के ही कारण नष्ट हो गया।" कह, बहुभाणिक जातक को प्रकाशित कर—

देखो, कोकाळिक सुच, सुचनिपात ।

"भिजुओ ! भिक्षु को सुल में संयम रखना चाहिये।" ऐसे उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा—

३६३—यो ग्रुखसञ्जतो भिक्खु मन्तभाणी अनुद्धतो । अत्थं घम्मश्च दीपेति मधुरं तस्स मासितं ॥ ४ ॥

जो मुख में संयम रखता है, मनन करके बोळता है, उद्धत नहीं होता है, अर्थ और धर्म को प्रकट करता है, उसका आपण मधुर होता है।

धर्म में रमण करने से परिहानि नहीं (धम्माराम स्थविर को कथा) २५, ४

भगवान् के यह कहने पर कि "चार महीने के पक्षात् मेरा परिनिर्वाण होगा।" पृथक्षन भिक्षु आँसू नहीं रोक सके, अर्हन्तों को भी धर्म-संवेग उत्पन्न हुआ। उस समय धम्माराम नाम के एक स्थिवर 'मैं अभी राग-रहित नहीं हुआ और शास्ता का परिनिर्वाण होने जा रहा है, शास्ता के रहते ही सुझे अर्हत्व प्राप्त करना चाहिये।" सोच, एकान्त में जाकर केवल धर्म का चिन्तन करते थे, धर्म में ही रत रहते थे, भिक्षुओं के साथ बातचीत नहीं करते थे, न तो बोलने पर उत्तर ही देते थे। भिक्षुओं ने यह बात भगवान् से कही। भगवान् ने उन्हें बुलवा कर पूछा—"भिक्षु ! सत्य है कि त् अन्य "भिक्षुओं से बातें नहीं करता ?"

''मन्ते ! सत्य है।"

"भिक्षु! तू क्यों ऐसा कर रहा है ?"

तब घम्माराम स्थिवर ने अपने तारे विचारों को कह सुनाया। उसे सुनकर भगवान् ने उन्हें साधुकार दे— "भिक्षुओ! अन्य भी भिक्षु को जिसे मुझ पर स्नेह हो, घम्माराम के समान ही होना चाहिये। माजा-गन्ध आदि से मेरी पूजा करने वाले पृजा नहीं करते, प्रत्युत जो धर्म के अनुसार आचरण करते हैं, वही मेरी पूजा करते हैं।" कहकर इस गाथा को कहा—

३६४—धम्मारामो धम्मरतो धम्मं अनुविचिन्तयं। धम्मं अनुस्सरं भिक्खु सद्धम्मा न परिद्वायति ॥ ५॥ धर्म में रमण करने वाला, धर्म में रत, धर्म का चिन्तन करते, धर्म का अनुस्मरण करते भिक्षु सद्धमें से च्युत नहीं होता।

अपने लाभ की अवहेलना न करे (विपक्ष सेवक भिक्ष की कथा)

एक तरुण भिक्षु कुछ दिन देवदत्त के यहाँ रहकर देवदत्त के उत्पन्न लाभ-सत्कार से खाया और पुनः वेणुवन विहार में आया। भिक्षुओं ने यह बात भगवान् से कही। भगवान् ने उससे पूछा—''क्या भिक्षु ! त्ने सचमुच ऐसा किया ?"

"हाँ, भन्ते! अपने एक मित्र के कारण कुछ दिन वहाँ रह गया, किन्तु मैं देवदत्त के पक्ष में नहीं हूँ और न तो उसका मत ही मुझे रुचता है।"

"भिक्षु! यद्यपि तू उसका मत नहीं मानता, तथापि देखने वाले तुझे समझते हैं कि तू देवदत्त के पक्ष में है। तूने न केवल इसी समय पहले भी ऐसा किया था।" कह कर महिलामुल जातक को बतला—"भिक्षुओ! भिक्षु को अपने लाभ से ही सन्तुष्ट होना चाहिये, दूसरे के लाभ की चाह नहीं करनी चाहिये, जो दूसरे के काम की चाह करता है, उसे ध्यान, विपश्यना में से एक भी पात वश्री होते।" उपदेश देते हुए इन गायाओं को कहा—

३६५ स्ट्रॉमं नातिमञ्जेय्य नाञ्जेसं पिहयं चरे । अञ्जेसं पिहयं भिक्ख् समाधि नाधिगच्छति ॥ ६ ॥

अपने लाभ की अवहेलना नहीं करनी चाहिये। दूसरों के लाभ की चाह (= स्पृहा) नहीं करनी चाहिये। दूसरों के लाभ की चाह करने-वाला भिक्षु समाधि को नहीं प्राप्त करता। ३६६—ग्रप्पलाभोपि चे भिक्खु सलाभं नातिमञ्जेति। तं वे देवा पसंसन्ति सुद्धाजीविं अतन्दितं॥ ७॥ चाहे अल्प हो लाभ हो, जो शुद्धजीविका वाला और आलस्य रहित भिक्षु अपने लाभ की अवहेलना नहीं करता है, उसकी देवता प्रशंसा करते हैं।

# ममता-रहित भिक्षु है

(पञ्चम-दायक ब्राह्मण को कथा ) २५, ६

श्रावस्ती में पश्चन-दायक नामक ब्राह्मण था, वह खेत बोने के पश्चात् पसल तैयार होने तक पाँच बार भिक्ष-संघ को दान देता था। एक दिन भगवान् उसके निश्चय को देखकर भिक्षाटन करने के लिए जाते समय उसके द्वार पर जाकर खड़े हो गये। उस समय ब्राह्मण घर में बैठकर द्वार की ओर पीठ करके भोजन कर रहा था। ब्राह्मणी ने यदि यह श्रमण गौतम को परता हुआ भोजन दे देगा, तो मुझे फिर पकाना पड़ेगा।" सोच भगवान् की ओर पीठ करके उन्हें लिपाती हुई खड़ी हो गई, जिससे कि ब्राह्मण उन्हें न देख सके। उस समय भगवान् ने अपनी छः वर्ण की च्योति फेंकी और इघर ब्राह्मणी भी भगवान् को दूसरे जगह न जाते देख, हँस पड़ी। ब्राह्मण "यह क्या श" सोच पीछे भगवान् को खड़ा देख, हाथ जोड़कर बन्दना किया और अवशेष भोजन देकर यह पक्ष्म पूछा—"हे गौतम! आप अपने शिष्यों को भिक्षु कहते हैं, कोई भिक्षु कैसे होता है श" शास्ता ने उसके प्रक्ष को मुनकर अतीत काल में उसकी नाम-रूप की कथा में श्रद्धा देखकर इप गाया को कहा—

३६७—सन्त्रसो नामरूपिस्म यस्स नित्थ ममायितं। असता च न सोचित स वे भिक्खूति बुच्चित ॥ ८॥

जिसकी नामरूप (= पञ्चस्कन्ध) में बिल्कुल ही ममता नहीं, और जा ( उनके ) नहीं होने पर शोक नहीं करता, बही मिश्च कहा जाता है।

# मैत्री-भावना से निर्वाण (बहुत से भिक्षुओं की कथा)

आयुष्मान् महाकात्यायन के शिष्यं कुटिकण्ण सोण स्थविर कुराघर से जीतवन में जा भगवान् का दर्शन कर जब वापस आये, तब उनकी माँ ने एक दिन उपदेश सुनने के लिए जिज्ञासा की और नगर में भेरी बजवाकर सबके साथ उनके पास उपदेश सुनने गई । जिस समय वह उपदेश सुन रही थी, उसी समय नव सौ चोर अवसर पाकर उसके घर में सेंघ काटकर सोना, चाँदी आदि दोना गुरू किये। दासी चोरों को घर में प्रवेश किया देख उपासिका से जाकर कही। उसने "जा, चोरों को जो इच्छा हो हो जायें तू उपदेश सुनने में विष्न नहीं डाल " चोरों का सरदार—जो उपासिका को देखने आया था, उपासिका की बात सुन, जाकर चोरों को समझाया और सब चुराया हुआ समान पुनः पूर्ववत् रखाकर धर्म-सभा में आकर उपदेश सुनने लगा । जब उपदेश समाप्त हुआ तब चोरों का सरदार उपासिका के पैरों पर िगर कर क्षमा माँगते हुए सब बात बताया और कहा-"यदि आप क्षमा करती हैं तो अपने पुत्र के पास मुझे प्रव्रजित कराइये।" ऐसे ही सब चोरों ने प्रार्थना की । उपासिका अपने पुत्र से प्रार्थना करके उन्हें प्रव्रक्ति करायी। वे प्रवित और उपसम्पन्न होकर अलग-अलग कर्मस्थान के एक पवंत पर जा खुक्षों के नीचे दूर-दूर पर बैठ कर अमण-धर्म करने लगे। शास्ता ने एक सौ बीस योचन दूर जेतवन विद्दार में बैठे हुए ही उन मिक्षुओं को देख प्रकाश को च्याप्त कर जनकी चर्या के अनुसार उपदेश देते हुए सामने बैठकर कहने के सहश इन गाथाओं को कहा-

३६८ मेत्ताविहारी या भिक्खु पसन्नो बुद्धसासने। अधिगच्छे पदं सन्तं सङ्खारूपसमं सुखं॥९॥

जो मैत्री के साथ विहार करने वाला बुद्ध शासन में प्रसन्न भिक्ष है, बह संस्कारों को शमन करने वाले और सुखमय पद की प्राप्त करता है। ३६९-सिश्च भिक्खु! इमं नावं सित्ता ते लहुमेस्सति । छेत्वा रागश्च दोसश्च ततो निव्वानमेहिसि ॥ १०॥

भिक्षु ! इस नाव को चलीचो, चलीचने पर यह तुन्हारे लिए हल्की हो जायेगी। राग और द्वेष को लिजकर, फिर तुम निर्वाणको प्राप्त होगे। ३७०-पश्च लिन्दे पश्च जहे पश्च चुत्तरि भावये। पश्च सङ्गातिगो भिक्खु ओद्यतिणोति बुच्चति।। ११।।

(सत्यकायदृष्टि, विचिकित्वा, शोछज्ञत परामर्श, कामराग और व्यापाद इत) पाँच (अवरभागीय संयोजनों) को काटे, (क्षपराग, अक्षपराग, मान, औद्धत्य और अविद्या इत) पाँच (ऊर्ध्वभागीय संयोजनों) को छोड़ दें। आगे (उनके प्रहाण के छिए श्रद्धा, वीर्य, स्पृति समाधि और प्रज्ञा इत) पाँच (इन्द्रियों) की भावना करे, (राग, द्वेष, मोह, मान और मिथ्या दृष्टि इत) पाँच के संसर्ग को अविक्रमण कर चुका भिक्षु (काम, भव दृष्टि और अविद्या के) ओषों (=बाढ़ों) से पार हुआ वहा जाता है।

३७१—झाय भिक्खु ! मा च पमादो
मा ते कामगुणे भमस्सु चित्तं।
मा लोहगुलं गिली पमत्तो
मा कन्दि दुक्खमिदन्ति डय्हमानो ॥१२॥

शिक्षु ! ध्यान में लगो, मत प्रमाद करो, तुम्हारा चित्त मत भोगों के चक्कर में पड़े। प्रमत्त होकर मत लाहे के गोले को निगलो। '(हाय!) यह दुःख' कहकर दग्ध होते (पीछे) मत तुम्हें क्रन्दत करना पड़े।

३७२—नित्थ झानं अपञ्जस्स पञ्जा नित्थ अझायतो । यम्हि झानश्च पञ्जा च स वे निव्यानसन्तिके ।।१३॥ प्रज्ञाविहीन (पुरुष) को ध्यान नहीं होता है, ध्यान न करने वाले को प्रज्ञा नहीं हो सकती । जिसमें ध्यान और प्रज्ञा (दोनों) हैं वही निर्वाण के समीप है।

३७३—सुञ्जागारं पविद्वस्स सन्तचित्तस्स भिक्खुनो । अमानुसी वती होति सम्याधमं विषस्सतो ॥ १४ ॥

शून्य गृह में प्रविष्ट, शान्तिचत्त भिक्षु को मले प्रकार से धर्म की विषय्यना करते हुए अमानुषी-रित ( = आनन्द ) होती है।

३४७—यतो यतो सम्मसति खन्धानं उदयव्ययं । लभति पीतिपामोज्जं अमतं तं विजानतं ॥ १५ ॥

जैसे-जैसे (शिक्षु रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान इन) पाँच स्कन्धों की उत्पत्ति और विनाश पर विचार करता है, (वैसे ही वैसे वह ) ज्ञानियों की प्रोति और प्रमोद (रूपी) अमृत को प्राप्त करता है।

३७५—तत्रायमादि भवति इध पञ्जस्स भिक्खुनो । । इन्द्रियगुत्ति सन्तुट्ठी पातिभोक्खे च संवरो । । । १६ ॥

इस धर्म में प्रज्ञावान् सिक्षु को आदि में करना है—इन्द्रिय-संयम, सन्तोष और प्रातिमोक्ष की रक्षा। शुद्ध जीविका वाले, निरालस तथा भले मित्रों का साथ करे।

३७६-पटिसन्यारवुत्तस्स आचारकुलसो सिया।

ततो पामञ्जबहुलो दुक्खस्सन्तं करिस्सिति ॥ १७ ॥ जो सेवा-सत्कार स्वभाव वाला तथा आचार पालन में निपुण है वह सानन्द दुःखं का अन्तु करेगा।

### राग और द्वेप को छोड़ो (पाँच सौ भिक्षुओं की कथा) २५,८

भगवान् के जेतवन में विहरते समय पाँच सी भिक्ष शास्ता के पास कर्मस्थान प्रहण कर प्रातःकाल फूले हुए जूही के फूलों को सन्ध्या को कुम्हला कर गिरते हुए देख, कहे—"तुम्हारे कुम्हला कर गिरने से पूर्व ही हम लोग राग प्रादि से मुक्त होंगे।" शास्ता ने उन भिक्षुओं को देख—"भिक्षुओं! भिक्षु को कुम्हला कर गिरने वाले फूल के समान दुःख खुटकारा पाने के लिये उद्योग करना चाहिये हो।" कह कर गन्धकुटी में बैठे हुए ही आलोक व्याप्त कर इस गाया को कहान

३७७ - वस्तिका विय पुष्फानि मर्द्वानि पशुञ्चति ।

एवं रांगञ्च दोमञ्च विष्युश्चेथं सिक्खवो ॥ १८॥ जैसे जूही कुम्हलाये फूलों को छोड़ देतो है, वैसे ही शिक्षुओ ! राग और देव को छोड़ दो।

भिक्षु उपशान्त कहा जाता है (शान्तकाय स्थिबर की कथा) २५,९

शान्तकाय नामक एक स्यविर थे। वे शरीर से हरेक प्रकार से शान्त रहते थे। भिक्षुओं ने भगवान् से कहा—भन्ते! शान्तकाय स्थविर के समान भिक्षु को हम लोगों ने नहीं देखा है, इनके बैठने के स्थान पर हाथ, पैर भी नहीं चलता है, शरीर का हिलना भी नहीं होता है।" उसे सुनकर शास्ता ने— "भिक्षुओं! भिक्षु को शान्तकाय स्थविर के समान ही उपशान्त होना चाहिये कह कर इस गाया को कहा—

३७८—सन्तकायो सन्तवाचो सन्तवा सुसमोहितो। वन्तलोकामिसो भिक्ख उपसन्तोति बुच्चिति।। १९॥ शरोर और वचन से शान्त, अलो प्रकार समाधियुक्त, शान्ति सहित तथा लोग के आमिष को वमन कर दिये हुए भिक्षु को 'उपशान्त' कहा जाता है।

मनुष्य अपना स्वामी आप है ( नङ्गलकुल स्थविर को कथा ) २५, १०

श्रावस्ती में एक निर्धनपुरुष इल चलाकर जीवन-यापन करता था । एक दिन उसे एक भिक्षु ने ले जाकर प्रविज्ञत किया । वह प्रविज्ञत होते समय अपने इल ( = नङ्गल ) को सीमा-ग्रह के पास एक वृक्ष पर टाँग दिया । कुछ दिनों के पश्चात् उसे उदासी उत्पन्न हुई और उस इलको लेकर ग्रहस्थ हो जाने के लिए वृक्ष के नीचे गया, किन्तु वहाँ पहुँचते हो उसे विरक्ति हो आई तथा अपने आप को अनेक प्रकार से समझाकर लीट आया । वह जव-जव उदासी उत्पन्न होती थी, तव-तव जाता था और विरक्त होकर लीट आता था । भिक्षुओं ने उसे बार-बार इल ( = नङ्गल ) के पास जाते देख 'नङ्गलकुल' नाम ही रख दिया । वह एक दिन वहाँ जाकर विरक्त हो लीटते समय अर्हत्व पा लिया । और फिर वहाँ जाना छोड़ दिया ।

भिक्षुआं ने उसे अब वहाँ बाते न देख पूछा—"आवुस नङ्गलकुल! अब तू वहाँ नहीं बाता है <sup>१</sup>"

आबुसो ! जब तक संसर्ग रहा, तब तक गया । अब संसर्ग न होने से नहीं जाता हूँ।"

इसे सुन भिक्षुओं ने भगवान् से कहा—"भन्ते ! यह नङ्गलकुल झूठ बोलता है, अर्हत्व-प्राप्ति की घोषण करता है।" भगवान् ने इसे सुन— "भिक्षुओ ! मेरा पुत्र अपने आपको उपदेश दे प्रव्रज्ञित होने के कृत्य को समाप्त कर लिया।" कह कर इन गायाओं को कहा—

३७९—अत्तना चोदयात्तानं पटिवासे अत्तमत्तना। सो अत्तगुत्तो सतिमा सुखं भिक्खु विहाहिसि ॥२०॥ २५४२ मान् मनुष्य अपने ही आपको प्रेरित करेगा, अपने ही आपको संलग्न करेगा, वह आत्मा-गुप्त ( = अपने द्वारा रक्षित ) स्मृतिमान् भिक्षु सुख से बिहार करेगा।

३८०—अत्ता हि अत्तनो नाथो अत्ता हि अत्तनो गति । अस्मा सञ्ज्ञ सत्तानं अस्त भद्रं व वाणिजो ॥२१॥

मनुष्य अपना स्वामी आप हैं, अपने ही अपनी गांत है, इसिलयें अपने को संगमी बनावें, जैसे कि सुन्दर बोड़े को बनिया (संगत करता है)।

शान्तपद को प्राप्त करता है ( वक्किल स्थिवर को कथा ) २५, ११

वक्कि स्थिवर आवस्ती में ब्राह्मण-कुल में उत्पन्न हुए थे। वे तक्ष्णाई के समय मिक्षाटन करते हुए तथागत के सुन्दर रूप को देखकर प्रमुदित हो—
"यदि मैं इनके पास मिक्षु हो जाऊँगा, तो सदा इन्हें देख पाऊँगा।" सोच प्रमुजित हो गये। वे प्रमुज्या के दिन से ध्यान-भावना आदि न कर केवल तथागत के रूप-सौन्दर्य को ही देखा करते थे। भगवान् भी उनके ज्ञान की परिपक्वता को देखते हुए कुछ नहीं कहते थे। जब शास्ता ने देखा कि वक्किल्स्थित का ज्ञान परिपक्व हो गया है, तब—"वक्किल्ड! इस अपवित्र शरीर को देखने से क्या लाभ ? वक्किल ! जो धर्म को देखता है, वह मुझे देखना है।" कहकर उपदेश दिया।

इस प्रकार उपदेश देने पर भी वक्किल स्थिवर शास्ता का साथ छोड़कर नहीं जाते थे। तब शास्ता ने—"यह भिक्षु बिना संवेग को प्राप्त हुए नहीं समझेगा" सोच; वर्षोपनायिका के दिन "हट जा वक्किल श हट जा वक्किल !!" कह कर हटा दिया। वे अब शास्ता मुझसे नहीं बोलेंगे, क्या मुझे जीवित रहने से श सोच गृद्धकूट पर्वत पर से कूद कर प्राण देने के विचार से गृद्धकूट पर चढ़े शास्ता ने उनकी इस दशा को देखकर उनके पास आलोक फेंका। आलोक को देख स्थिवर को बलवती प्रीति उत्पन्न हुई भगवान ने इस गाथा को कहा—

### ३८२—पामोज्जबहुलो भिक्खु पसन्तो बुद्धसासने । अधिगच्छे पदं सन्तं सङ्खारूपसमं सुखं ॥ २२ ॥

बुद्ध शासन में प्रसन्न बहुत प्रमोद्युक्त भिक्षु संस्कारों को उपशमन करने बाले सुखसय शान्तपद को प्राप्त करता है।

[ शास्ता के उपदेश करके बुलान पर वक्किल स्थिवर प्रतिसम्भिदाओं के खाथ अर्हरव प्राप्त कर आकाश मार्ग से आकर प्रणाम किये। ]

# चन्द्रसा की माँति प्रकाश करता है

( सुमन श्रामणेर की कथा ) २५, १२

सात वर्ष की अवस्था का अर्हत्व-प्राप्त सुमन श्रामणेर जब अनुरुद्ध स्थिवर के साथ श्रावस्ता के पूर्वाराम विहार में आया, तब पृथक् जन भिक्षु उसके कान, हाथ आदि को पकड़ कर कहते थे— "श्रामणेर! उदास तो नहीं हो !" भगवान् ने यह देख सुमन श्रामणेर की शक्ति को प्रकट करने के लिए श्रानन्द स्थिवर को बुलाकर कहा— "श्रानन्द! मैं अनवतत के जल से पैर घोना चाहता हूँ, किसी श्रमणेर को भेजकर एक घड़ा पानी मँगाओ।" श्रानन्द-स्थिवर ने जाकर श्रामणेरों से कहा किन्तु कोई भी तैयार नहीं हुआ। श्रहत् श्रामणेर जानते ही ये कि भगवान् सुमन श्रामणेर को ही भेजना चाहते हैं इसलिए वे जाना नहीं चाहे और पृथक् जन असमर्थ होने से। सबसे अन्त में आनन्द स्थिवर ने सुमन से कहा। वह बहुत वड़ा घड़ा लेकर आकाश-मार्ग से जाकर पानी लाया। जिस समय वह पानी लेकर आकाश से आ रहा था, उस समय भगवान् ने उसे दिखला कर बड़ी प्रशंसा की और पास आने पर पूछा— "श्रामणेर! तू कितने वर्ष का है ?

"भन्ते ! मैं सात वर्ष का हूँ।"

''अच्छा, आज से तू भिक्षु होगा।'' भगवान् ने इस प्रकार कहकर सुमन को दायज-उपसम्पदा दिया। दायज उपसम्पदा सुमन और सोपाक—दो ही को भिछी थी।

उसके उपसम्पन्न हो जाने पर मिक्षुओं में यह चर्चा चली—"आबुसो ! आश्चर्य है, इस प्रकार के छोटे आमणेर का भी ऐसा अनुभाव होता है! इससे पूर्व हमने दूसरे के ऐसे अनुभाव को नहीं देखा था।" शास्ता ने भिक्षुओं की बात को सुन — "भिक्षुओं! मेरे शासन में छोटा भी भली प्रकार प्रतिपन्न हो, ऐसी सम्पत्ति को पाता ही है" कह कर उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा—

३८२-यो हवे दहरो भिक्खु <u>सुट्यति वुद्धसासने ।</u> सोमं लोकं पभासेति अव्भा स्तीव चन्दिमा ॥ २३॥

जो दहर (= अल्पवयस्क )-भिक्षु बुद्ध शासन में संख्यन होता है, बह मेघ से मुक्त चन्द्रमा की भाँति इस लोक को प्रकाशित करता है।

# २६—ब्राह्मणवग्गो

## कामनाओं को दूर करो

(बहुत श्रद्धालु ब्राह्मण को कथा)

२६, १

श्रावस्ती में एक बहुत श्रद्धाछ ब्राह्मण था। वह एक दिन भगवान के उपदेश को सुनकर नित्य सोलह भिक्षुओं को दान देने लगा। जब भिक्षु उसके घर जाते थे, तब वह अत्यन्त श्रद्धा से—"आइये अहन्त लोग, बैठिये अहन्त लोग, भोजन कीजिए अहन्त लोग" आदि कहा करता था। उसकी बात को सुनकर अहन्तों के मन में होता था कि यह हम लोगों के अहत् होने को जानता है और प्रथक्जन भिक्षुओं को लज्जा हो आती थी। इस प्रकार एक दिन संकोच में पड़कर उसके घर कोई भी भिक्षु भोजन करने नहीं गय। यह देख ब्राह्मण दुःखी हो भगवान के पास आया और कहा—"भन्ते! एक भी आय मेरे घर भोजन करने नहीं गये।" इसे सुन भगवान ने भिक्षुओं को खुलाकर न जाने का कारण पूछा। भिक्षुओं ने सारी बात कह सुनायी, तब भगवान ने—"भिक्षुओं! वह ब्राह्मण श्रद्धा से अहन्त कहता है, श्रद्धा से कहने में आपित्त नहीं होती है। चूंकि ब्राह्मण को अहन्तों में अधिक प्रेम है, इसिलए दुम्हें भी तृष्णा के छोत को काटकर अहत्व पाना ही युक्त है!" कहकर उपदेश देते हुए इस गाया को कहा—

३८३ — छिन्द सोतं परकस्म कामे पनुद ब्राह्मण ! ।
सङ्खारानं खयं जत्त्वा अकृतञ्ज्ञास ब्राह्मण ! ॥ १ ॥
ब्राह्मण ! (तृष्णा के ) स्रोत को काट दे, पराक्रम कर (और )
कामनाओं को दूर कर दे। ब्राह्मण ! संस्कार के क्षय को जानकर अकृत
(= निर्वाण ) का साक्षात्कार कर छोगे ।

#### सभी बन्धन अस्त हो जाते ह (बहुत से शिक्षुओं की कथा) २६, २

सगवान के जेतवन में विहरते समय एक दिन तीस दिशावासी मिध्यु आये। सारिपुत्र स्थितर ने उनके अईत्व-प्राप्ति के निक्चय को देख शास्ता के पास बाकर खड़े हुए ही पूछा— "भन्ते! दो धर्म कीन से हैं ?" शास्ता ने— ''सारिपुत्र! शमथ और विपक्यना दो धर्म कहे बाते हैं।" कह कर इस गाथा को कहा—

३८४—यदा <u>इयेसु धम्मेसु</u> पारगू होति ब्राह्मणो । अथस्स सच्चे संयोगा अत्थं गच्छन्ति जानतो ॥ २ ॥

जब ब्राह्मण दो धर्मी = श्रमथ और विपश्यना ) में पारंगत हो जाता है, तब उस जानकार के सभी बन्धन (= बंबोग) अस्त हो जाते हैं।

निर्भय और अनासक्त त्राह्मण है ( सार की कथा ) २६,३

भगवान् के जेतवन में विहार करते समय एक दिन मार मनुष्य के वेश में आकर भगवान् से पूछा—"भन्ते ! पार किसे कहते हैं ?" शास्ता मार को जान—"पापी ! तुझे पार से क्या ? उसे तो वीतराग ही पाते हैं।" कह कर इस गाया को कहा—

३८५—यस्स पारं अपारं वा पारापारं न विज्जति । किया वीतहरं विसम्बन्धे तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ ३॥

जिसके पार (= आँख, कान, नाक, जीभ, काया मन,) अपार (= क्रप, शब्द, गन्ध, रस, स्पर्श, धर्म) और पारापार (= मैं और मेरा) नहीं है, जो निर्भय और अनासक्त है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।

#### उत्तमार्थ-प्राप्त ब्राह्मण है (किसी ब्राह्मण की कथा) २६. ४

मगवान् के जेतवन में विहार करते समय एक ब्राह्मण भगवान् के पास जाकर पूछा—"हे गौतम! आप अपने आवकों को ब्राह्मण कह कर पुकारते हैं। मैं तो जाति ही से ब्राह्मण हूँ।" भगवान् ने— "ब्राह्मण! मैं जाति गोत्र से ब्राह्मण नहीं कहता हूँ, केवल उत्तमार्थ अर्हत्व प्राप्त को ही ब्राह्मण कहता हूँ।" कह कर इस गाथा का कहा तिम्र

३८६—झायि <u>विरजमासीनं</u> कतकिच्चं अनासवं। उत्तमत्थं अनुपष्पत्तं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं।। ४॥

जा ध्यानी, निर्मल, आसनबद्ध (= स्थिर ), कृतकृत्य, आश्रवरहित है, जिसन उत्तमार्थ (= निर्वाण) को पा लिया है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।

बुद्ध सदा तपते हैं (आनन्द स्थविर की कथा) २६, ५

भगवान् के भिगारमातु-प्रासाद में विहार करते समय एक दिन आनन्द स्थिवर ने भगवान् को प्रणाम कर कहा—"भन्ते आज मुझे प्रकाश देखते समय आपका ही प्रकाश सबसे बढ़कर मिला।" शास्ता ने उसे मुन—"आनन्द! सूरज दिन में चमकता है, और रात्रि में चन्द्रमा। राजा होने पर मुशोभित होता है और अर्हत् एकान्त में बैठकर समापत्ति में होने पर; किन्तु बुद्ध लोग रात में भी, दिन में भी पाँच प्रकार के तेज से सुशोभित होते हैं।" कह कर इस गाथा को कहा—

-३८७—दिवा तपति आदिच्चो रितं आभाति चन्दिमा। सन्नद्धो खत्तियो तपति झायी तपति ब्राह्मणो। अथ सन्बमहोरितं बुद्धो तपति तेजसा॥५॥ दिन में सूरज तपता है, रात्रि में चन्द्रमा प्रकाश करता है। (आभूषणों से) अलंकृत होने पर राजा तपता है, ध्यानी होने पर ब्राह्मणः तपता है और बुद्ध रात-दिन (अपने) तेज से तपते हैं।

> त्राक्षण, श्रमण और प्रवाजित क्यों ? (किसो ब्राह्मण प्रवजित की कथा) २६, ६

एक ब्राह्मण बाह्म परिव्राजकों के पास प्रव्रजित होकर एक दिन भगवान के पास जाकर पूछा—"हे गौतम! आप अपने शिष्यों को प्रव्रजित कहते हैं, मैं भी प्रव्रजित हूँ न १" भगवान ने उसकी बात सुन—"ब्राह्मण! प्रव्रजित होने मात्र से मैं प्रव्रजित नहीं कहता, किन्तु जिसने अपने चित्त के मलों को हटा दिया है उसो को प्रव्रजित कहता हूँ।" कह कर इस गाथा को कहा—

३८८-बाहितपापोति ब्राह्मणो समचिरया समणोति बुच्चित । पत्नाजयमत्तनो मलं तस्मा पत्निजीतोति बुच्चित ॥६॥

जिसने पाप को धोकर बहा दिया है, वह ब्राह्मण है। जो समता का आचरण करता है, वह श्रमण है, (चूँकि) उसने अपने (चित्त-) मलों को हटा दिया, इसलिये वह प्रव्रजित कहा जाता है।

ब्राह्मण को मारना महापाप है

( सारिपुत्र स्थविर की कथा ) २६. ७

आवस्ती नगरवासी मनुष्य एक स्थान पर एकत्र होकर सारिपुत्र स्थितर के गुण की प्रशंसा कर रहे ये—''इमारे आर्य ऐसे सहनशील हैं कि आक्रोशन करने वालों या मारने वालों पर भी क्रोध नहीं करते हैं।'' इसे एक मिध्यादृष्टि ब्राह्मण ने कहा—''उन्हें कोई क्रोधित करना जानता ही नहीं होगा, देखों मैं क्रोधित करता हूँ।''

"यदि तुम उन्हें क्रोधित कर सकते हो तो करो।" मनुष्यों ने कहा।

वह दोपहर में स्थिवर का भिक्षाटन करते देख, पीछे से जाकर पीठ पर मारा। स्थिवर 'यह क्या है १' सोच पीछे की ओर देखे नहीं। ब्राह्मण काः श्रीर दग्ध सा हो उठा। वह 'भैंने ऐसे गुणवान् भिक्षु को मारा है, महा अपराध किया है' सोच उनके पैरों पर गिर कर क्षमा माँगी और स्थिवर को अपने घर छे जा कर भोजन कराया। जब स्थिवर भोजन करके विहार में आये, तब भिक्षुओं ने आपस में बात करनी शुरू की— ''आयुष्मान् सारिपुत्र ने अच्छा नहीं किया, जो कि मारे हुए ब्राह्मण के घर ही मोजन भी किया, वह अब किसे बिना मारे छोड़ेगा। अब तो वह भिक्षुओं को मारते ही विचरण करेगा।"

शास्ता ने भिक्षुओं की बात सुन—''भिक्षुओ ! ब्राह्मण को मारने वाला ब्राह्मण नहीं है, गृहस्य-ब्राह्मण द्वारा अमण ब्राह्मण मारा गया होगा। क्रोधः अनागामी मार्ग से नाश हो जाता है।'' कह कर उपदेश देते हुए इनगायाओं को कहा—

३८९—न त्राह्मणस्स पहरेच्य नास्स मुश्चेथ त्राह्मणो । धि त्राह्मणस्स हन्तारं ततो धि यस्स मुश्चिति ॥ ७ ॥

ब्राह्मण (=िन्दपाप) पर प्रहार नहीं करना चाहिये और ब्राह्मण को भी उस (प्रहारदाता) पर कोप) नहीं करना चाहिये। ब्राह्मण को जो सारता है उसे घिक्कार है और धिक्कार है उसका भी जो (उसके छिए) कोप करता है।

३९० - न ब्राह्मणस्सेतद्किश्चिसेय्यो यदा निसेधो मनसो पियेहि । यतो यतो हिंसमनो निवत्तति ततो ततो सम्मति एव दुक्खं ॥

ब्राह्मण के लिए यह बात कम कत्याणकारी नहीं है, जो वह प्रियः (पदार्थों) से मन को हटा लेता है, जहाँ-जहाँ मन हिंसा से मुड़ता है, बहाँ-वहाँ दुःख (अवश्य) ही शान्त हा जाता है।

त्रि-संवसयुक्त ब्राह्मण है ( महाप्रजापती गौतमी की कथा )

भगवान् के जेतवन में विइरते समय एक दिन मिक्कुणियों ने भगवान् के

पास जाकर कहा—"मन्ते ! महाप्रजापित गौतमी अपने ही हार्थों वल रॅंग कर चीवर पहन ली, उसका कोई भी आचार्य या उपाध्याय नहीं है, हमें उसके साथ उपोस्थ आदि करने में संकोच होता है।" इसे अनकर भगवान् ने— "मैंने महाप्रजापती को आठ गुरुधमों को दिया, मैं ही उसका आचार्य हूँ, मैं हो उपाध्याय हूँ। कायदुश्चिरत से रहित श्वीणाश्रवों के प्रति संकोच नहीं करना चाहिये।" कह कर उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा—

३९१--यस्स कायेन वाचाय मनसा नित्थ दुक्कतं।

संदुतं तीहि ठानेहि तमहं ज्ञूमि जाह्मणं ॥ ९ ॥

किसके मन, वचन और कार्य से दुब्कृत (= पाप) नहीं होते, (जो इन तीनों हो स्थानों से संवर-युक्त है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।

बुद्ध धर्मोपदेशक को नमस्कार करे

(सारिपुत्र स्थविर का कथा) २६, ९

स्ति, दु सारिपुत्र स्थिवर अश्वांजत स्थिवर के पास धर्म-अमण करके स्रोतापित-फल को प्राप्त करने से लंकर जिस दिशा में स्थिवर रहते थे, उधर हाथ जोड़ उसी ओर सिर कर सोते थे। मिक्षुओं ने भगवान् से जाकर कहा—"भन्ते! जान पड़ता है सारिपुत्र आज भी मिथ्या दृष्टि ही हैं, वे सदा दिशा नमस्कार करते हैं।" भगवान् ने उनकी बात सुन सारिपुत्र स्थिवर को बुल्वाकर पूछा— "क्या सारिपुत्र! यह ठीक है कि त् दिशा-नमस्कार करता है?"

"भन्ते ! आप तो स्वयं जानते ही हैं।"

भगवान् ने सारिपुत्र स्थांवर के यह कहने पर— "भिक्षुओ ! सारिपुत्र दिशा नमस्कार नहीं करता है, प्रस्युत अपने आचार्य को नमस्कार करता है। जिस आचार्य के सहारे भिक्षु धर्म जाने, उसे अपने उस आचार्य को नमस्कार करना चाहिये ही।" कह कर उपदेश टेते हुए इस गाया को कहा—

३९२--यम्हा धम्मं विजानेय्य सम्मासम्बुद्धदेसितं। सक्कच्चं तं नमस्सेय्य अग्गिहुत्तं व ब्राह्मणो ॥ १०॥ जिस (आचार्य) से सम्यक् सम्बुद्ध द्वारा उपिदृष्ट धर्म को जाने, उसे वैसे ही सत्कार-पूर्वक नमस्कार करे, जैसे अग्निहोत्र को ब्राह्मण।

#### जटा-गोत्र से त्राक्षण नहीं

( जटिल ब्राह्मण को कथा) २६, १०

भगवान् के जेतवन में विहरते समय एक दिन एक जटाघारी ब्राह्मण भगवान् के पास जाकर कहा—''हे गौतम! आप अपने आवकों को ब्राह्मण कहते हैं, मैं भी माता-पिता से सुजात ब्राह्मण-कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, क्या आप मुझे ब्राह्मण कह सकते हैं न ?'' इसे सुन शास्ता ने—''ब्राह्मण! मैं न जटा चारण करने मात्र से और न तो जाति-गोत्र मात्र से ब्राह्मण कहता हूँ, जिसने सत्य को प्राप्त कर लिया है, वही ब्राह्मण है।'' कह कर इस गाया को कहा—

३९३—न जटाहि न गोत्तेहि न जच्चा होति त्राक्षणो । यम्हि सच्चश्च धम्मो च सो सुची सो च त्राक्षणो ॥११॥ न जटा से, न गोत्र से, न जन्म से ब्राह्मण होता है, जिसमें सत्य और धर्म है, वही सुचि (=पवित्र) और वही ब्राह्मण है।

स्नान से पाप नहीं कटता

( पाखण्डी ब्राह्मण की कथा ) २६, ११

भगवान् के वैशाली के क्टागार शाला में विहरते समय वैशालीवासी एक पालण्डी (= कुइक) ब्राह्मण नगर के पास एक बृक्ष पर चढ़ कर दोनों पैरों को बृक्ष की डाल में लगा कर नीचे की ओर सिर करके लटक गया। जब नगर वासी वहाँ आये तब—"मुझे सी गायें दो, कार्षापण दो, परिचारिक दो, यदि नहीं दोगे तो यहाँ से गिर मर कर नगर को उजाइ दूँगा।" लोग डर कर उसे सब कुल दे दिये। भिक्षुओं ने भी भिक्षाटन करते हुए उसे देखा या। उन्होंने चाकर भगवान् से कहा। भगवान् ने "भिक्षुओं! न केवल इसी समय वह

पाखण्डी है, पहिले भी था, किन्तु उस समय पण्डितों को नहीं ठग सका।" कह कर जातक का उपदेश देते हुए इस गाया को कहा—

३९४—कि ते जटाहि दुम्सेध ! किं ते अजिनसाटिया । अब्भन्तरं ते गहनं वाहिरं परिमजसि ॥१२॥

हे दुर्बुद्धि! जटाओं से तेरा क्या (बनेगा, और) सृगचर्म के पहनने से तेरा क्या ? भीतर (मन) तो तेरा (राग आदि मलों से) परिपूर्ण है, बाहर क्या घोता है ?

वहीं ब्राह्मण है (किसी गोतमी की कथा) २६, १२

भगवान् के गृडक्ट पर्वत पर विहरते समय एक गत शक देव-परिषद् के साथ भगवान् के पास आकर कुशल-क्षेम पूछ रहा था। उसी समय किसा-गोतमी थेरी भगवान् को वन्दना करने के लिये आकाशमागं से आई और शक को देखकर आकाश से ही प्रणाम कर लीट गई। शक ने भगवान् से पूछा—"भन्ते! यह कीन है, जो कि आती हुई आपको आकाश से ही प्रणाम कर लीट गई ।" शास्ता ने—'महाराज! यह किसागोतमी नामक मेरी पुत्री है जो पंशुकुल (=चीयड़ा) घारण करने वाली थेरियों में अप्र है।" कह कर इस गाथा को कहा—

३९५—पंसुकूलधरं जन्तुं किसं धमनिसन्थतं। एकं वनसिंम झायतं तमहं त्रुमि त्राक्षणं।। १३।।

जो पंशुकुछ (=फटे चीथड़ों से बना चीवर) को धारण करता है, जो दुबछा पतछा और नसों से मढ़े शरीर वाला है, जो अकेला बन में ज्यानरत रहता है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।

अपरिग्रही और त्यागी ब्राह्मण है

(एक ब्राह्मण की कथा) २६, १३

आवस्ती का एक ब्राह्मण भगवान के पास जाकर पूछा—"हे गौतम!

आप अपने शिष्यों को ब्राह्मण कहते हैं, मैं भी तो ब्राह्मण-योनि से उत्पन्न हुआ हूँ, क्या में ब्राह्मण नहीं हूँ ? इसे सुन शास्ता ने—'ब्राह्मण! मैं ब्राह्मण-योनि से उत्पन्न होने मात्र से बाह्मण नहीं कहता, जो अपरिग्रही और निर्मन्न है, वही ब्राह्मण है।" कह कर इस गाया को कहा-

३९६--न चाहं त्राक्षणं त्रिम योनिजं मत्तिसम्भवं। 'भो वादि' नाम सो होति स चे होतिसिकञ्चनो ॥

अिकश्चनं अनादानं तमहं त्रुमि त्राक्षणं ॥१४॥

याता की योनि से उत्पन्न होने के कारण किसी को मैं ब्राह्मण नहीं कहता "भो वादी" है, वह तो संप्रही है, मैं ब्राह्मण उसे कहता हूँ, जो अपरिश्रही और त्यागी है।

संग और आसक्ति-विरत ब्राह्मण है

( उग्गसेन की कथा )

२६, १४ 'कथा 'मुख्र पुरे मुख्र प=छतो'' गाया के वणन में आहे हुई है। उस समय भिक्षुओं ने जब भगवान् से कहा-"भन्ते ! उगारीन ने 'नहीं डरता हूँ' कहा।" तब शास्ता ने "भिक्षुओ ! मेरे पुत्र जैसे बन्धवों को काटे हुए व्यक्ति नहीं ही खरते हैं।" कह कर इस गाया को कहा-

३९७-सब्बसञ्जोजनं छेत्वा यो वे न परितस्सति। सङ्गातिगं विसञ्जुत्तं तमहं त्रूमि त्राह्मणं ॥ १५॥ जो सारे संयोजनों (= बन्धनों । को काटकर, ( तृष्णा से ) नहीं हरता है, इस (राग आदि के संग और आसक्ति से विरत को मैं ब्राह्मण कहता हूँ।

> बुद्ध त्राह्मण हैं (दो ब्राह्मणों की कथा) २६, १५

आवस्ती के दो ब्राह्मणों में होड़ लगी, दोनों अपने बैलों को एक दूसरे

१- उस समय के ब्राह्मण को 'भो' कह कर सम्बोधन करते थे।

से बड़बान कहते थे ! वे इसका निपटारा करने के लिए अचिरवती के किनारे जाकर गाड़ी में बाल लाद बैलों को जोत हाँकने लगे, रस्सी, नदा सदः दूर गया, किन्तु गाड़ी अपनी जगह न छोड़ी। भिक्षुओं ने उसे देखकर जा शास्ता से कहा। तथागत ने— 'भिक्षुओं ! यह बाहरी रस्सी और नद्धे हैं, जो कोई भी इन्हें कार देता है। भिक्षु को भीतरी कोध के नद्धे तथा तृष्णा की रस्सी को काटना चाहिए।'' कह कर इस गाथा को कहा—

३९८ छेत्वा नर्निंद वरत्तश्च सन्दामं सहनुक्तमं।

उक्लिपालियं युद्धं तमहं त्रूमि त्राक्षणं ।। १६ ।। नद्धा (= क्रोध), रस्की (= तृष्णा), पगहे (= ६ प्रकार की दृष्टिया), और जाने (= अनुशय) को काटकर तथा जूथे (= अविद्या) को फेंक जो बुद्ध हुआ, उसे मैं त्राह्मण कहता हूँ।

> क्षमा-वली ब्राह्मण है (बाक्रोशक-भारद्वाज को कथा) २६, १६

राजगृह में घनखाय नाम की एक ब्राह्मणी खोतापत्ति-फल प्राप्त करने के समय से खदा फिसल कर या खाँसकर "नमो तस्स मगवतो अरहतो सम्मान् सम्बुद्धस्स" कहती भी। एक दिन उसके घर भोज था। वह उस दिन भी फिसल कर वैसे ही भगवान् की वन्दना की। इसे सुनकर उसके पित का भाई भारद्वाज उसे बहुत डाँटा—"नष्ट हो दुष्टा! बहाँ नहीं, वहाँ ही उस मुण्डे अमण की ही प्रशंसा करती है।" और कहा—"आज में अमण गौतम के साथ शास्त्रार्थ करूँगा।" ब्राह्मणी ने—"जाओ ब्राह्मण! शास्त्रार्थ करों, उस भगवान् के साथ शास्त्रार्थ में कौन समर्थ है १ फिर भी दुम जाओ।" ब्राह्मण कोच के साथ मगवान् के पास जाकर प्रश्न पूछ उत्तर पाकर प्रविज्ञत हो अहत्व पा लिया। वह फिर घर नहीं गया। उसके पश्चात् जब आक्रोशक भारद्वाज को यह शात हुआ तब वह भगवान् को नाना प्रकार से आक्रोशन करता हुआ, गाली देता हुआ, असस्य शब्दों को बोलता हुआ वेणुवन गया और वह भी

भगवान् के मधुर शब्दों को सुनकर प्रवित्ति हो अर्हत्व पा लिया। इसी प्रकार उसके सुन्दरिक भारद्वाज और विलिङ्गक भारद्वाज नामक दो छोटे भाई भी शास्ता को बुरा-भला कहते हुए जाकर प्रवित्त हो अर्हत्व पा लिए।

पक दिन धर्म-सभा में भिक्षुओं ने इसकी चर्चा चलायी—"आवुसो! बुद्धगुण ध्याश्चर्य हैं, चारों भाइयों के आक्रोशन करने पर भी शास्ता उनका शान्ति-बल से युक्त होने के कारण क्रोधियों पर क्रोधन करते हुए महाचन-समूह का उद्धार करता हूँ।" कह कर इस गाया को कहा—

३९९—अकोसं वध्वनध्य अदुहो यो तितिक्खित । स्टिंग है। १न्ता खन्तिकलं वलानीकं तमहं त्र्मि त्राह्मणं।। १७॥

जो बिना दूषित (= चित्त) किये गाली, बध, और बन्धन को सहन करता है, क्षमा-बल ही जिसके बल (= सेना) का सेनापित है, इसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।

#### अन्तिम शरीरधारी त्राह्मण है ( सारिपुत्र स्थविर की कथा ) २६, १७

भगवान् के वेणुवन में विहरते समय एक दिन सारिपुत्र स्थविर पाँच सौ मिक्षुओं के साथ भिक्षाटन करते नालक गाँव को गये। उनकी माँ सबको बैठाकर भोजन करायी। वह भोजन परसते समय उन्हें बहुत बुरा-भला कही— "क्या तू जूठा खाने के लिए ही अस्सी करोड़ घन को छोड़कर प्रवित्त हुआ" आदि। भोजनोपरान्त जब सब भिक्षु विहार लौटे, तब भगवान् ने आयुष्मान् राहुल से पूछा— "राहुल ! आज कहाँ भिक्षा के लिए गया था ?"

"भन्ते ! उपाध्याय की माँ के घर।"

''क्या सारिपुत्र ने उसे कुछ कहा भी ?''

आयुष्मान् राहुळ ने मगवान् को सब सुना दिया और कहा—मन्ते ! मेरे उपाध्याय ने उसकी गाली सुनकर मी कुछ नहीं कहा। इसे सुनकर मिक्षुओं ने सारिपुत्र स्थावर के गुणों की प्रशंसा की—"आवुसो ! सारिपुत्र स्थावर बड़े ही क्षमाशील हैं, जो क्रोधमात्र भी नहीं किये।" भगवान् ने उनकी बात सुन— "भिक्षुओं ! क्षीणाश्रव क्रोध नहीं करते।" कह कर इस गाथा को कहा—

४००—अक्कोधनं वतवन्तं सीलवन्तं अनुस्सुतं।

दन्तं अन्तिमसारीरं तमहं त्रृमि त्राह्मणं ॥ १८ ॥

जो क्रोध न करने वाला, व्रती, शीलवान, अनुत्सुक, दान्त (= संयमी), और अन्तिम शरीर वाला है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।

भोगों में अलिप त्राह्मण है

( उपलबण्णा थेरी की कथा ) २६, १८

कथा "मधुवा मञ्जित वालो" गाथा के वर्णन में आई हुई है। वहाँ कहा गया है कि घम सभा में यह चर्चा चली—"क्या श्वीणाश्रव भी काम का सेवन करते हैं" भगवान् ने उसे सुन—"भिक्षुओ! श्वीणाश्रव दोनों प्रकार के कामों का सेवन नहीं करते हैं।" कह कर इस गाथा को कहा—

४०१-वारि पोक्खरपत्ते'व आरम्मेरिव सासपो।

यो न लिप्पति कामेसु तमहं त्रृमि त्राक्षणं ॥ १९ ॥

कमल के पत्ते पर जल और आरे के नोक पर सरसों कि भाँति जो भोगों में लिप्न नहीं होता, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।

आसक्त रहित ब्राह्मण है

(किसी ब्राह्मण की कथा) २६, १६

श्रावस्ती के एक ब्राह्मण का दास भाग कर भिक्षुओं के पास जा प्रविज्ञत हो अह्त पा लिया। ब्राह्मण उसे खोजते हुए एक दिन भगवान् के पीछे-पीछे भिक्षाटन के लिए जाते हुए देखा और जाकर उसके चीवर को जोर से पकड़ लिया। भगवान् पीछे घूमकर उसे पकड़ा हुआ दंख—"ब्राह्मण! यह फैंके बोझ वाला है।" ब्राह्मण ने अर्हत्व समझ चीवर छोड़ दिया और फिर "ऐसा है

-गौतम ?" पूछा। शास्ता ने "हाँ, ब्राह्मण ! फेंके बोझ वाला है।" कह कर इस गाथा को कहा —

४२०—्यो दुक्खस्स पजानाति इधेव खयमत्तनो । पन्नसारं छिप्तञ्जुत्तं तमहं ब्रुमि ब्राह्मणं ॥ २०॥

जो यहीं = इसी जन्म में अपने दुःख के विनाश को जान छेता है; जिसने अपने बोझ को उतार फेंका और जो आसक्ति रहित है, उसे मैं बाह्यण कहता हैं।

मार्ग-अमार्ग का ज्ञाता व्राह्मण है

( खेमा भिक्षुणी को कथा ) २६, २०

रह, २०

भगवान् के गृह्यक्ट पर्वत पर विहरते समय एक रात शक देवपरिषद् के
साथ आकर भगवान् से कुशल क्षेम पूछ रहा था। उसी समय खेमा भिक्षुणी
भगवान् को प्रणाम करने के लिए आकाश मार्ग से आई और शक (= इन्द्र)
को देखकर आकाश से ही प्रणाम कर लौट गई। शक ने भगवान् से पूछा—
"भन्ते! यह आने वाली कौन भिक्षुणी है जो आती हुई आकाण से आपको
प्रणाम कर लौट गई?" शास्ता ने उसको यह बात सुन—"महाराज! यह
खेमा नामक महाप्रज्ञावान्, मार्ग-अमार्ग की जानकार मेरी पुत्री है। कह कर
इस गाथा को कहा—

४०३--गम्भीरपञ्जं मेधाविं मग्गामाग्गस्स कोविदं।

उत्तमत्थं अनुप्पत्तं तसहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ २१ ॥ जो गम्भीर प्रज्ञावाला, मेधावी, मार्ग-अमार्ग का ज्ञाता, उत्तम अर्थ = निर्वाण ) को पाये हैं, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

संसर्ग रहित ब्राह्मण है

(कन्दरा-वासी तिस्स स्थविर की कथा)

भगवान् के जेतवन में विहरते समय विस्स स्थविर शास्ता के पास कर्म-

स्थान ग्रहण कर एक कन्दरा में चले गये और वहाँ रहकर अमण-धर्म करने लगे! कन्दरावासी देवता उन्हें वहाँ नहीं रहने देना चाहते हुए एक दिन उनके उपस्थाक के पुत्र के श्रीर पर व्यावेश करके कहा—"तुम लोग स्थिवर के पैर को श्रोकर उनके पैर के श्रोवन को इसके सिर पर डालो, तो मैं इसे लोड़ दूँगा।" जब स्थिवर दोपहर में भोजन करने गये, तब उपस्थाक ने वैसा ही किया।

इधर देवता उसे छोड़ जाकर कन्दरा के द्वार पर खड़ा हो स्थिवर को आते हुए देख— 'महावैद्य! सत यहाँ प्रवेश करो।'' कहा। स्थिवर ने उपसम्पदा के समय से अपने शील को परिशुद्ध देखकर पूछा— ''मैंने कव वैद्यकर्म किया है ?''

"आज ही !"

स्थिवर को यह मुनते ही बळवती प्रीति उत्पन्न हुई। उन्होंने सोचा— "देवता भी मेरे शील को परिशुद्ध देखकर ही ऐसा कह रहा है, क्योंकि उसे दूसरा कुछ दोष दिखाई ही नहीं दिया।" वे वहीं खड़े-खड़े अहत्व पा— "देवते! त् यहाँ से निकल जा। तेरे जैसे व्यक्ति के साथ मुझे शुद्ध का संवास नहीं।" कहा।

तिस्स स्थिवर वर्षावास समाप्त कर जब जेतवन छोटे और मिश्चओं के पूछने पर सब बतलाये, तब मिश्चओं ने पूछा—''आवुस! देवता के निषेध करने पर तुम्हें क्रोध नहीं उत्पन्न हुआ।''

"नहीं आबुसो।" इसे सुनकर मिक्षुओं ने भगवान् से कहा—"भन्ते! तिस्स स्थविर अपनी अर्हत्व प्राप्ति बतला रहे हैं, जो झूठ बोलते हैं।"

भगवान् ने—"भिक्षुओ ! मेरा पुत्र कोघ नहीं करता।" कह कर इस गाया को कहा हि रहिए कि

४०४ - असंसद्घं गहरोहि अनागारेहि चूमयं। अनोकसारि अपिच्छं तमहं न्रूमि ब्राह्मण ॥२२॥

गृहस्थ और वेघर वाले दोनों हो से जो संसर्ग नहीं रखता है, जो बिना ठिकाने के घूमता तथा अल्पेच्छ है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।

#### अहिंसक ब्राह्मण है (किसी भिक्षु की कथा) २६, २२

भगवान् के जेतवन में विहरते समय एक मिक्षु भगवान् के पास कर्मस्थान को ग्रहण करके आरण्य में जा प्रयत्न करते हुए बीघ्र ही अहंत्व प्राप्त कर बास्ता को अपने पाये गुण को वतलाने के लिए जेतवन के लिए प्रस्थान किया। उसी दिन एक खी अपने पित के साथ झगड़ा करके पीहर जाने के लिए घर से निकलो। मार्ग में उस मिक्षु को जाते देख पीछे-पीछे जाने लगी। पित घर पर आ खी को न देख उसके पीहर की ओर चल दिया। मार्ग में मिक्षु के पीछे-पीछे जाते देख—''अवस्य मिक्षु द्वारा प्रलोभित की गई होगी।" सोचकर मिक्षु को पकड़ कर बहुत मारा और खो को लेकर लोट गया। मिक्षु ने जेतवन जाकर मिक्षुओं के पूछने पर सब समाचार कह सुनाया। मिक्षुओं ने पूछा—''आवुस! उसके मारते समय तुम्हें कोच नहीं हुआ।" मिक्षुओं ने पूछा—''आवुस! उसके मारते समय तुम्हें कोच नहीं हुआ।" सिक्षुओं ने उसे सुनकर—''आवुस! मुझे तानक भी कोच नहीं हुआ।" मिक्षुओं ने उसे सुठ वोलकर अहरेव-प्राप्ति को प्रगट करता हुआ समझ भगवान् से कहा। मगवान् ने—''मिक्षुओं! श्वीणाश्रव दण्ड रहित होते हैं, वे प्रहार करने वालों पर भी क्रोच नहीं करते हैं।" कहकर इस गाया को कहा—

४०५—निधाय दण्डं भूतेसु तसेसु थावरेसु च ।

यो हन्ति न घातेति तमहं श्रूमि ब्राह्मणं ॥ २३ ॥

चर-अचर (सभी) प्राणियों में प्रहार-विरत हो, जो न मारता है,
न मारने की प्रेरणा करता है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।

संग्रह-रहित ब्राह्मण है (चार श्रामणेरों की कथा) २६, २३

मगवान् के जेतवन में विहरते समय एक ब्राह्मण चार भिक्षुओं के लिए सोजन तैयार करा विहार जाकर सिक्किन, पण्डित, सोपाक और रेक्त-इन चार

सात वर्ष की अवस्था वाले आमणेरों को लाया। ब्राह्मणी उन लोटे-लोटे आमणेरों को देखकर बहुत रृष्ट हुई। वह उन्हें नीचे आसनों पर बैठा पुनः ब्राह्मण को एक बृद्ध मिश्च को लाने के लिए मेली। ब्राह्मण विहार जाकर सारिपुत्र स्थितर को बुला लाया। वे आकर आमणेरों को बैठे देख 'मेरा पात्र लाओ' कह कर पात्र ले चल दिये। फिर ब्राह्मण ब्राह्मणी के कहने पर विहार गया और महामौद्गल्यायन स्थितर को बुला लाया। वे भी आकर आमणेरों को देख चले गये। इसके बाद ब्राह्मणी ने एक बृद्ध ब्राह्मण को बुलाने के लिए. ब्राह्मण को भेजा। उस समय शक्त (= इन्द्र) ने आमणेरों को प्रातःकाल से भूख से पीड़ित होता देख, बृद्ध ब्राह्मण के वेष में आया। ब्राह्मण उसे देख प्रसन्न होकर घर लाया। वह आकर आमणेरों को प्रणाम कर भूमि पर बैठ रहा। ब्राह्मणी ने उसके इस कार्य को देखकर बहुत रुष्ट हुई और निकालने के लिए कही। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों उसे निकालते हुए परेशान हो गये, किन्द्र निकाल न सके। अन्त में वे विवश्च होकर आमणेरों के साथ उसे भी खिलाये। मोजनोपरान्त चार आकाश-मार्ग से और एक पृथ्वी से व्हाँ से प्रस्थान किये। तब से वह घर पञ्चित्रहरूर कहा जाने लगा।

आमणेरों के विद्वार में आने पर भिक्षुओं ने सारी बात जानकर पूछा— "क्या आवुसों! ब्राह्मणी के क्रोधित होने पर तुम लोग क्रोधित नहीं हुए ?" उसे सुन आमणेरों ने—"नहीं भन्ते!" उत्तर दिया। भिक्षुओं ने आमणेर 'क्रोधित नहीं हुए' कह कर झूठ बालते हुए अहत्व प्राप्ति को प्रगट करते हैं— सोचकर भगवान से कहा। भगवान ने "भिक्षुओ! श्वीणाश्रव विरोधियों के स्थाय भी विरोध नहीं करते हैं।" कह कर इस गाया को कहा—

४०६—अविरुद्धं विरुद्धेसु अत्तदेण्डेसु निब्बृतं।
सादानेसु अनादानं तमहं त्रूमि त्राह्मणं।। २४।।
जो विरोधियों के बीच विरोध रहित हैं, ज्रों दण्डधारियों के बीचः
(दण्ड-) रहित है, संप्रह करने वाडों में जो संप्रह रहित है, समें मैं।
जाह्मण कहता है।

#### राग आदि से रहित ब्राह्मण है ( महापन्थक स्थिवर को कथा ) २६, २४

भगवान् के वेणुवन में विहरते समय भिक्षुओं में यह चर्चा चली—"जान पड़ता है क्षीणाश्रवों में भी कोच होता है जो कि महापन्थक स्थविर ने चूल-पन्थक को विहार से निकाल दिया था।" भगवान् ने भिक्षुओं की बात सुन "भिक्षुओं! क्षीणाश्रवों में राग आदि क्लेश नहीं होते, मेरे पुत्र ने अर्थ और घम को देखते हुए ऐसा किया था।" कह कर इस गाथा को कहा— ४०७—यस्स रागा च दोसो च मानो मक्खो च पातितो।

सासपोरिव आरग्गा तमहं त्रूमि त्राह्मणं ॥२५॥ आरे के ऊपर सरसों की भौँति, जिसके (चित्त से) राग द्वेष, सान, म्रक्ष, (= अमरख) फेंक दिये गये हैं, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।

> सत्य-वक्ता ब्राह्मण है ( पिलिन्दिवच्छ स्थिबर को कथा ) २६, २५

पिलिन्दिवच्छ स्थिवर प्रवित्तों को भी, ग्रहस्थों को भी ''आओ वसल (=नीच), जाओ वसल'' कह कर बुलाते ये। भिक्षुओं को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। उन्होंने भगवान् से कहा। भगवान् ने स्थिवर को बुलाकर ''क्या वच्छ! सत्य है कि त् 'वत्सल' कह कर पुकारता है ?'' पूछ, सत्य है भन्ते!'' कहने पर—''भिक्षुओ! वच्छ पर तुम लोग मत कृष्ट होओ। मेरा पुत्र पहले पाँच सौ जन्मों तक ब्राह्मणकुल में उत्पन्न होकर 'वसल्वाद' का अम्यास किया है। श्रीणाश्रव दूसरों को मर्माहत करने वाले वचन नहीं बोलते। कह कर उपदेश देते हुए इस गाया को कहा—

४०८ — अकक्कसं विञ्जापनि गिरं सच्चं उदीर्ये। याय नाभिसजे किञ्चि तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं॥२६॥ जो ऐसी अकर्कश, सार्थक तथा सत्य-वचन को बोले, जिससे कुछ भो पीड़ा न होने, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ। विना दिये न लेने वाला ब्राह्मण है

> (किसी स्थविर की कथा) २६, २६

आवस्ती का एक ब्राह्मण अपनी चादर को उतार कर किनारे रख, घर में

हार की ओर मुख करके बैठा था। उस समय एक श्रीणाश्रव स्थितर

मिक्षाटन करके मोजन से निवृत्त हो विहार जाते समय, उस वस्त्र को पंजुक् छ

समझ कर उठा लिये। ब्राह्मण अपने वस्त्र को उन्हें ले जाते हुए देखकर दौड़ा।

स्थितर ब्राह्मण को आता देख—''ब्राह्मण! यह तेरा वस्त्र है? मैंने इसे

पंजुक् समझ कर उठाया था।" कह कर उसे दे दिये। उन्होंने विहार जाकर

इस वात को मिक्षुओं से कहा। मिक्षु ''आवुस! यह वस्त्र कैसा था! छोटा,

लम्बा, मोटा या महीन था! कह कर मजाक करने लगे। स्थितर ने उनकी

बात सुन— ''आवुसो! मुझे उसमें राग नहीं है, मैंने केवल पंजुक् समझ

कर लिया था।" मिक्षुओं ने—''मुझे उसमें राग नहीं है' कह कर झुठ बोलता

हुआ अहरव-प्राप्ति को प्रगट करता है सोच, मगवान् से कहा। मगवान् ने—

मिक्षुओ! यह सत्य कह रहा है। श्रीणाश्रव दूसरों की वस्तुओं को नहीं ग्रहण

करते।" कह कर इस गाथा को कहा—

४०९-योघ दीघं व रस्सं वा अणुं थूलं सुभासुभं। लोके अदिन्नं नादियते तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं॥२७॥

जो दीर्घ, ह्रम्व मोटी या पतली, शुभ या अशुभ—संसार में (किसी भी) विना दी गई वस्तु की नहीं लेता है, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ।

आशा-रहित ब्राह्मण है

( सारिपुत्र स्थविर की कथा ) २६, - ७

सारिपुत्र स्थितर एक बार पाँच सी मिलुओं के साथ एक देहात के

विहार मं वर्षावास रहे। मनुष्यों ने बहुत से वर्षावासिक वर्जी को देने का वसन दिया। स्थिवर ने प्रवारणा करके भगवान् के दर्शनार्थ जेतवन आते समय मिक्षुओं को कहा— "वर्षावासिक वस्त्र मिल्रने पर तरुण आमणेरों से अजना या रखकर सन्देश देना।" जब स्थिवर जेतवन पहुँचे और मिक्षुओं ने उस बात को सुना, तब— "आयुसो! बान पड़ता है आज भी सारिपुत्र स्थिवर को तृष्णा है ही।" प्रत्युत मनुष्यों का पुण्य से और तरुण आमणेरें। को चीवर-लाम से परिहानि न हो—सोचकर उसने ऐसा कहा।" कह कर इस गाथा को कहा—

8१०--आसा यस्स न विज्ञान्ति ग्रस्मि लोके परम्हि च । निरासयं विसंयुत्तं तमहं त्रूमि त्राह्मणं।।२८॥

इस लोक और परलोक के विषय में जिनकी आशाएँ (= तृष्णा = चाह ) नहीं रह गई है, जा आशा रहित और आसक्ति रहित है, स्से मैं त्राह्मण कहता हूँ।

> निर्वाण प्राप्त त्राह्मण है ( महामीद्गल्यायन स्थावर की कथा ) २६, २८

कथा पहले जैसी ही है। यहाँ शास्ता ने महामीद्गल्यायन स्थितर के तृष्ण-रिहत होने को प्रगट करने के लिए इस गाथा को कहा—

४११—यस्सालया न विज्ञन्ति अञ्जाय अकथंकथी । अमतोगधं अनुप्पत्तं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं॥ २९॥

जिसे आलय (= तृष्णा) नहीं है, जो जानकार संशय-रहित हो गया है तथा जिसने बैठकर अमृत पद निर्वाण को पा लिया है, उसे मैं ज़ाह्मण कहता हूँ।

### पुण्य-पाप रहित ब्राह्मण है (रेवत स्थिबर की कथा) २६,२९

कथा "गाये वा यदि वारञ्जे" गाथा के वर्णन में आई हुई है। भिक्षुओं द्वारा रेवत श्रामणेर की प्रशंका सुन— "भिक्षुओं! मेरे पुत्र के न पुण्य हैं, न पाप हैं, इसके दोनों प्रहीण हो गये हैं।" कह कर इस गाथा को कहा—

४१२—योध पुञ्जञ्च पापश्च उसो सङ्ग उपचगा ।

असोकं विरजं सुद्धं तमहं त्रूमि ब्राह्मणं । ३०॥ जिसने यहाँ पुण्य और पाप दानों की आर्शक्त का छाड़ दिया है, जो शोक-रहित, निर्मल और शुद्ध है, उसे मै ब्राह्मण कहता हूँ।

तृष्णा-नष्ट ब्राह्मण है (चन्दाभ स्थविर की कथा) २६,३०

राजग्रह में चन्दाम नामक एक ब्राह्मण था। वह पूर्व जन्म में कश्यप के चैत्य में चन्दन लगाया था, जिसके पुण्य से इस जन्म में उसकी नामी से चन्द्र-मण्डल सहश आमा निकल्ती थी। ब्राह्मण उसे लेकर नगर-नगर घूम कर "जो इसके शरीर को स्पर्श करता है, वह जो चाहता है, पाता है" कहते खूब रूपये लेकर उसके शरीर को स्पर्श करने देते थे।

एक समय जब मगवान् जेतवन में विहार कर रहे थे, तब उसे लिये हुए ब्राह्मण श्रावस्ती पहुँचे। सन्ध्या समय श्रावस्तीवासियों को भगवान् के पास उपदेश सुनने के लिए उपासकों को आते देख वे रोकना चाहे, किन्तु उपासक नहीं रके। ब्राह्मण भी शास्ता के अनुभाव को देखने के लिए चन्दाम को लेकर जेतवन गये। भगवान् के पास जाते ही चन्दाम की आमा छप्त हो गई। वह समझा कि शास्ता आमा छप्त करने के मन्त्र जानते हैं; अतः भगवान् से कहा—"हे गौतम! मुझे भी आमा को छप्त करने के मन्त्र दीजिये।" भगवान् ने कहा—"मैं प्रव्रजित होने पर ही दे सकता हूँ।"

चन्दाम भगवान् की बात सुनकर प्रव्रक्तित हो थोड़े ही दिनों में अर्हस्व पा लिया। जब ब्राह्मण उसे लेकर चलने के लिए आये, तब कहा—"तुम लोगा जाओ, अब मैं नहीं जाने वाला हो गया।" भिक्षुओं ने इसे सुन भगवान् से जहा—"भन्ते! चन्दाम भिक्षु मैं अर्हत्व पा लिया हूँ; कह कर झठ बोलता है।" शास्ता ने—"भिक्षुओ! मेरे पुत्र की तृष्णा श्वीण हो गई, वह सत्य ही कहता है। कह कर इस गाथा को कहा—

४१३— चन्दं व विमुलं सुद्धं विष्यस्त्रम् नाविलं। हिर्ण नन्दीभवपरिक्णीणं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं॥ ३१॥ जो चन्द्रमा की माँति विमल, शुद्ध, स्वच्छ निमले हैं तथा जिसकी सभी जन्मों की तृष्णा नष्ट हो गई, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।

मोह-त्यागी ब्राह्मण है (साविछ स्थिविर की कथा : २६,३१

कोलिय कन्या सुप्पवासा सात वर्ष तक गर्भ में घारण कर महादुःख उठा करके सीविल को उत्पन्न की। सीविल स्थिवर बचपन में ही घर से निकल कर प्रवित्त हो अहरव पा लिये। मिक्षु धर्म सभा में चर्चा चलाये—'आवुसो! इस प्रकार अहरव-प्राप्ति के उपनिश्चय (= पूर्वकृत पुण्य) होने पर भी वह भिक्षु इतने समय तक माँ के पेट में दुःख सहा।" भगवान् ने भिक्षुओं की बात सुन—"भिक्षुओ! मेरा पुत्र इतने दुःखों से छूटकर इस समय निर्वाण का साक्षात्कार करके विहर रहा है। कह कर इस गाया को कहा—

४१४—यो इमं पिलपथं दुग्गं संसारं मोहमच्चगा । । तिण्णो पारगतो झायी अनेजो अकथंकथी । अनुपादाय निन्चुतो तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं । ३२ ॥ जिसने इस दुर्गम संसार, जन्म-मृत्यु) चक्कर में डालने बाले मोह (क्रपी) चल्टे मार्गं को त्याग दिया है, जो (संसार से) पारंगत ध्यानो तथा तीर्ण (= तर गया) है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।

#### भोग तथा जन्म-नष्ट ब्राह्मण है ( सुन्दरसमुद्र स्थिवर की कथा ) २६, ३२

आवस्ती नगरवासी सुन्दरसमुद्र नामक एक कुल्पुत्र भगवान् का उपदेश सुन राष्ट्रपाल आदि के समान बहुत प्रयत्न करके माँ बाप से आज्ञा लेकर प्रविज्ञत हो, भिक्षुओं के साथ राजग्रह जाकर रहता था। उसके माँ-वाप ने उसे गृहस्थ बनाकर लाने के लिए एक गणिका को बहुत सा धन देकर राजगृह भेजे। वह राजग्रह जाकर सात मंजिला प्रासाद किराये पर ले प्रातःकाल बवागु और दोपहर में भोजन तैयार कर सुन्दरसमुद्र को मिश्वाटन जाते समय देती थी। घीरे घीरे "मन्ते! यहीं बैठ कर खाइए" कह कर वहीं बैठाकर खिलाना प्रारम्भ की । दो-तीन दिन के बाद "मन्ते ! अन्दर आर्ये, बाहर लड़के घूल उड़ाते हैं।" कह कर अन्दर बैठा कर खिलाई। एक दिन वह छड़कों को रोटी आदि देकर कही कि चन स्थिवर आवें, तन वे खून हला करें। छड़कों ने स्थिवर को आते देख वैसा ही किया। गणिका "भन्ते! नीचे छड़के बड़ा इल्ला करते हैं, ऊपर चिंछए।" कह कर उन्हें आगे-आगे चला, अपने नीचे से प्रत्येक किवाड़ को वन्द करते आई। सातवें मंजिल पर पहुँच कर स्थविर को बैठा (विनय-पिटक में आये) चालीस प्रकार के हाव भाव और स्त्री-लीला को दिखला कर कही-"आप भी तहण हैं, और मैं भी तरुणी हूँ, आइये, चुद्धावस्था में हम दोनों प्रवित्त होंगे।"

स्यितर को—"अहां! मैंने कितना वड़ा अपराध किया, जो बिना विचारे ही यहाँ आया!" महासंवेग उत्पन्न हुआ। उसी समय महाकारुणिक सब्ध तथागत के जेतवन विहार में बैठे हुए पैंतालीस योजन दूर गणिका और मिक्षु के होते संप्राम को देख, वहाँ बैठे हो प्रकाश को ज्यास कर—"भिक्षु! दोनों ही मोगों को इच्छा रहित हो त्यागो।" कह कर इस गाया को कहा—

४१५ —योध क्रूमे पहत्वान अनागारो परिव्यजे । काममूर्वपरिक्खीणं तमहं त्रूमि त्राह्मणं॥ ३३॥ जो यहाँ भोगों को छोड़, बेघर हो प्रव्रजित हो गया है, जिसके भोग और जन्म नष्ट हो गये हैं, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।

[ उपदेश के अन्त में स्थावर अर्हत्व को पा ऋदिवल से आकाश में उड़कर प्रासाद के छत को छेद कर शास्ता की स्तुति करते ही आकर शास्ता को वन्दना किये ।

वृष्णा तथा जन्म-नष्ट त्राह्मण है

( जटिल की कथा )

जटिल श्रेष्ठी अपने तीनों पुत्रों का सब घन सम्पत्ति सौंप कर राजा से आजा ले शास्ता के पास प्रविज्ञत हो कुछ ही दिनों में अईत्व पा िल्या। एक समय शास्ता पाँच मिक्षुओं के साथ मिक्षाटन करते हुए उसके पुत्रों के गृह द्वार पर गये। वे भिक्षु-संघ के साथ भगवान् को आधे महीने तक मोजन दिये। मिक्षु की धर्म-सभा में चर्चा चलाये। शास्ता ने उनकी बात सुन—"भिक्षुओ ! मेरे पुत्र को उनके प्रति तृष्णा या मान नहीं है।" कह कर उपदेश देते हुए इस गाया को कहा—

४१६ —योध तण्हं पहत्वान अनागारो परिव्यजे ।

तण्हाभवपरिक्खीणं तमहं त्रूमि त्राह्मणं ॥ ३४॥

जो यहाँ तृष्णा को छोड़, वेघर हो प्रव्रजित हुआ है, जिसकी तृष्णा और जन्म नब्द हो गये हैं, उसे मैं त्राह्मण कहता हूँ। तृष्णा तथा जन्म-नष्ट ब्राह्मण है

> ( जोतिय स्थविर की कथा ) २६, ३४

राजग्रह का जोतिय श्रेष्ठी भगवान का उपदेश सुन, प्रवित्त हो, थोड़े ही दिनों में अर्हत्व प्राप्त कर जोतिय स्थिवर नाम से प्रगट हुआ। उसकी अर्हत्व होने के साथ ही उसकी सारी घन-सम्पित्त अन्तर्घान हो गई। सत्लकाय स्त्री भी उत्तर कुरु चली गई। एक दिन भिक्षुओं ने जातिय स्थिवर को आमन्त्रित कर—"आवुस! उस प्रासाद, स्त्री या घन में तुझे

नृष्णा है ?" पूछा—"नहीं है आबुसो !" कहने पर शास्ता से कहे—"भन्ते ! यह झूठ बोलकर अहत्व प्राप्ति को प्रगट कर रहा है।" शास्ता ने — "भिक्षुओ ! मेरे पुत्र को उसमें तृष्णा नहीं है।" कह कर इस गाथा को कहा—

४१७-योध तण्हं पहत्वान अनागारो परिव्यजे।

तण्हासवपरिक्खीणं तमहं त्रूसि त्राह्मणं ।। ३५ ।। जा यहाँ तृष्ण को छोड़. वेघर हो प्रत्रजित हुआ है, जिसकी तृष्णा और जन्म नष्ट हो गये हैं, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ ।

वन्धन-मुक्त त्राह्मण है

(नटपुत्र की कथा) २६, ३५

एक नटपुत्र भगवान के उपदेश को सुन कर प्रविज्ञत हो थोड़े ही दिनों में अहं व पा लिया। एक दिन मिश्च मिश्चाटन के लिए जाते हुए एक नट को खेल करते हुए देख उससे पूछे—"आवुस ! यह तेरे खेले हुए खेलों को ही खेलता है, क्या तुझे इसमें स्नेह है या नहीं है" इसे सुन उसने कहा—"आवुसो ! अब मुझे स्नेह नहीं है।" मिश्चुओं ने भगवान के पास जाने पर—"भन्ते ! यह स्नेह नहीं है, कह कर झूठ बोलते हुए अईत्व-प्राप्ति को प्रगट कर रहा है। कहा। भगवान ने—"मिश्चुओ ! मेरा पुत्र सब योगों (=बन्धनों) को छोड़ चुका है। कह कर इस गाथा को कहा—

४१८ — हित्वा मानुसकं योगं दिब्बं योगं उपच्चगा।

सब्बयोगिवसंयुत्तं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ ३६॥ जो मानुषी बन्धनों को छोड़, दिव्य बन्धनों को भी छोड़ चुका है, जो सभी बन्धनों से रहित है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।
रित-अरित-त्यागी ब्राह्मण है

(नटपुत्र की कथा) २६, ३६

कथा पूर्व के समान ही है। यहाँ शास्ता ने—'भिक्षुओ ! मेरा पुत्र रति

और अरित को छोड़ चुका है।" कह कर इस गाया को कहा— ४१९- हित्वा रितश्च अरितश्च सीति भूतं निरूपिंच कि स्व सव्वलोकाभिभुं वीरं तमहं बूबि ब्राह्मणं॥ ३७॥ रित और अरित को छोड़ जो शान्त और क्लेश रिहत है, (जो ऐसा) सर्व लोक विजयो वीर है, उसे मैं ब्रह्मण कहता हूँ। अहत् ब्राह्मण है

(वङ्गीस स्थविर की कथा) २६, ३७

राजगृह में बङ्गास नामक एक ब्राह्मण मरे हुए व्यक्तियों के सिर को ठींक कर उनके उत्पत्ति-स्थान को बतलाया था। ब्राह्मण उसे लेकर नगर-नगर घूमते हुए उसके सहारे खाते-पीते थे। एक समय वे उसे लेकर आवस्ती पहुँचे और लोगों को बङ्गीस के पास आने के लिए कहे, किन्तु लोग "बङ्गीस क्या है शास्ता के सामने ।" कह कर मगवान् के पास ही चले गये, कोई भी बङ्गास के पास नहीं गया। बङ्गीस भी शास्ता के अनुभाव को देखने के लिए ब्राह्मणों के साथ मगवान् के पास गया। मगवान् ने उसके आगमन को जान नरक, पशु-योनि, मनुष्य-लोक, देवलोक में उत्पन्न हुए व्यक्तियों की खोपड़ी के साथ एक अईत् की खोपड़ी को भी लाकर रख दिया। जब बङ्गीस आया तब उन्होंने कहा—"बङ्गीस! तू इन्हें बतला सकता है कि ये कहाँ उत्पन्न हुए हैं? बङ्गोस ने "हाँ, बता सकता हूँ" कह कर चार को कमशः बता दिया, किन्तु पाँचवें बार, चुप हो गया! मगवान् ने कहा—"बङ्गीस! इसे तू नहीं जानता है, किन्तु मैं जानता हूँ।"

"हे अमण ! मुझे भी उस मंत्र को बतलाइये, जिससे मैं भी जान सक्ँ।" "बङ्गीस ! बिना प्रवितत हुए को मैं नहीं बताता।"

भगवान् की बात सुन — ''मैं इस मन्त्र को योड़े हो दिन में सीख कर सर्वज्ञाता हो जाऊँगा" सोच भगवान् के पास प्रविज्ञत हो योड़े ही दिनों में अर्हत्व पा लिया। एक दिन ब्राह्मणों ने आकर जब उसे चलने को कहा, तब ''तुम लोग जाओ, अब मैं जाने योग्य नहीं" उत्तर दिया। मिक्सुओं ने इसे

सुनकर भगवान् से कहा। शास्ता ने—"भिक्षुओ! इस समय मेरा पुत्र च्युति और उत्पत्ति को भली प्रकार जानता है।" कह कर इन गायाओं को कहा—

४२०—चुति यो वेदि सत्तानं उपपत्तिश्च सञ्चसो ।

असत्तं सुगतं वुद्धं तमहं त्र्मि त्राह्मणं ॥ ३८ ॥

जा प्राणियों को च्युति (= मृत्यु और उत्पत्ति को सही प्रकार जानता है, जो आज्ञक्ति रहित सुगत (= सुन्दर गित को प्राप्त ) और बुद्ध (=ज्ञानी ) है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ । १ देवता जिल्ली प्रकार । भाउला

अिक्श्यनं अनादानं तमहं न्यूमि न्याह्मणं ।।.३९ ।। किसकी गति को देवती, गन्धवं और मनुष्यं नहीं जानते, को श्वीणाश्रव और अहत् है, इसे मैं न्याह्मण कहता हूँ ।

अकिंचन त्राह्मण है

( धम्मदिन्ना थेरी की कथा ) २६, ३८

भगवान् के वेणुवन में विहरते समय राजग्रहवासी विद्यास नामक एक उपासक भगवान् के उपदेश को सुन कर अनागामी हो घर गया और अपनी स्त्री घम्पदिना को बुलाकर सब सम्पत्ति सौंपने लगा। धम्पदिना पित की इस दशा को देख स्वयं भी प्रत्राजत होने की इच्छा की। विशास उपासक न उसकी इच्छा जान प्रसन्न हो उत्सव के साथ मिक्षुणियों के पास ले जाकर प्रत्राजत कराया। वह कई मिक्षुणियों के साथ जनपद में जाकर उद्योग करती हुई योड़े ही दिनों में अहर्त्व पा ली।

घम्मनिना अर्हत्व प्राप्त कर जब राजगृह होटी, तब एक दिन विशाख उपासक उसके पास जाकर चूळवेदछ सुत्त में आये हुए प्रश्नों को पूछा। घम्मदिना सभी प्रश्नों का उत्तर दे "आवुस, विशाख! यदि इच्छा हो, तो जाकर शास्ता से भी इन प्रश्नों को पूछना।" कही। विशाख भगवान् के पास जाकर प्रणाम कर सब समाचार कह सुनाया। शास्ता ने—'मेरी पुत्री घम्मदिन्ना ने सब ठीक कहा है, मैं भी इन प्रक्तों का उत्तर यही देता।'' कह कर उपदेश देते हुए इस गाया की कहा—

४२२—यस्स पुरे च पच्छा चा मज्झे च नित्थ किञ्चनं। अकिञ्चनं अनादानं तमहं ब्रुमि ब्राह्मणं ॥४०॥

जिसके पृवं, परचात् और मध्य में कुछ नहीं है, जो अकिंचन और परिश्रह-रहित है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।

अकम्प्य त्राह्मण है (अंगुलिमाल स्थिवर की कथा) २६,३९

कथा "न वे कदिरया देवलोकं वजन्ति" गाया के बूवर्णन में आई हुई है। मिक्कुओं ने भगवान् से कहा— "भन्ते! अंगुलिमाल आईत्व-प्राप्ति को बतला रहे हैं।" इसे सुन शास्ता ने— "मिक्कुओ! मेरा पुत्र अंगुलिमाल नहीं खरता है, श्लीणाश्रव ऋषमों (साइं) के बीच ल्येष्ठ ऋषम (साँड़) मेरे पुत्र के समान मिक्कु नहीं खरते हैं।" कह कर इस गाया को कहा—

४२३—उसमें पव्रे वीरं महेसिं विजिताविनं। अक्टिक्क अनेजं नहातकं बुद्धं तमहं ब्रुमि ब्राह्मणं ॥४१॥

जो ऋषभ (=उत्तम ), प्रबर (= श्रेष्ठ ) वीर, महर्षि, विजेता, अकम्प्य, स्नातक और बुद्ध है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।

प्रज्ञा-पूर्ण ब्राह्मण है ( देवङ्गिक ब्राह्मण कथा ) २६, ४०

जेतवन में विहरते समय भगवान् को एक दिन वायु-रोग हुआ । उन्होंने उपवान स्थविर को गर्म-जल लाने के लिए देविङ्गिक ब्राह्मण के पास मेजा । ब्राह्मण स्थिवर के आने पर बहुत प्रसन्न हुआ और शीन्न ही जल गर्म रा विद्या द्वारा जेतवन लाया तथा उपवन स्थिवर को राव का वर्तन भी लाने के लिए दे दिया।

स्थित विहार में आकर राज को गर्म-जल में घोल कर भगवान् को दिये। उसे पीते ही शास्ता का रोग शान्त हो गया। ब्राह्मण ने भगवान् को अच्छा हुआ देख जाकर पूछा—"भन्ते! किसे दिया हुआ दान महाफलवान् होता है?" तब शास्ता ने—"इस प्रकार के ब्राह्मण को दिया हुआ महाफलवान् होता है?" ब्राह्मण को प्रकाशित करते हुए इस गाथा को कहा—

४२४--पुन्वेनिवासं यो वेदि सम्मापायञ्च पस्सति। अथो जातिकस्ययं पत्तो अभिन्नावासितो स्नि।

सब्बवोसित बोसानं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥४२॥ जो पूर्वं जन्म को जानता है, स्वर्गं और अगति (अपाय) को जिसने देख लिया है, जिसका पुनर्जंन्म श्लीण हो चुका है, जिसकी प्रज्ञा पूर्णं हो चुकी है, जिसने सब कुछ अपना पूरा कर लिया है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।

# बोधिनी

### ( शब्दानुक्रम से )

अकिञ्चन-राग, द्वेष और मोह से रहित।

अनुशय—कामराग, भवराग, प्रतिघ ( = प्रतिहिंसा ), मान, मिथ्या-दृष्टि, विचिकित्सा ( = सन्देह ) और अविद्या—ये सात अनुशय हैं।

आआस्वर—रूपलोक की एक देवनाति।

आयतन — चक्षु, आत्र, प्राण, जिह्वा, काय और मन—यह छः भीतरी आयतन है, वैसे ही रूप, शब्द, गन्ब, रस, स्पर्श और धर्म—यह छः बाहरी।

आर्थ-स्रोतापन्न, सकुदागामी, अनागामी, और अर्हत्व को आर्थ कहते हैं।
आश्रव-कामाश्रव, भवाश्रव, दृष्टाश्रव और अविद्याश्रव-यह चार
आश्रव हैं। पाँच कामगुण सम्बन्धी राग कामाश्रव है। रूप और अरूप
भवों में उत्पन्न होने का छन्दराग, ध्यान की इच्छा, शाश्रत-दृष्टि सहगत उत्पन्न
राग, भवों के लिए प्रार्थना भवाश्रव है। पूर्वान्त अपरान्त वाली बासठ प्रकार
की दृष्टियाँ दृष्टाश्रव हैं। दुःख दुःख समुद्य, दुःख निरोध और दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपदा, पूर्वान्त, अपरान्त पूर्वापरान्त तथा प्रतीत्य समुत्पाद — इन
आठ बातों के अञ्चान को अविद्याश्रव कहते हैं। चूँकि यह चारों आश्रव अर्हत् में
नहीं होते, इसल्पिये वह आश्रव-मुक्त कहे जाते हैं।

इन्द्र—यह तावतिंस देवलोक का राजा है। तावतिंस देवलोक में उत्पन्न सभी इन्द्र कहे जाते हैं, किर भी देवराज इन्द्र जो उस देवलोक का अधिपति होता है, उसे देवेन्द्र शक्र कहते हैं। इन सभी इन्द्रों की आधु दिन्य वर्ष गणना के अनुसार दो हजार वर्ष की होती है, जो मनुष्य लोक की वर्ष गणना से नन्ने लाख वर्ष।

इन्द्रकील- पुर्वकाल में नगर-द्वार के ठीक सामने पत्थर का बहुत बड़ा स्तम्म खड़ा किया जाता था, जिससे आक्रमण के समय शत्रु द्वार को तोड़ न सके। वह खूब हढ़ और ठोस होता था। इसी से स्थिरता की उपमा उससे दी जाती थी। उपिय-स्कन्ध, काम, क्लेश और कर्म।

ऊर्ध्वस्नोत — यह अनागामी की अवस्था है। मनुष्य-योनि से च्युत होकर वह गुद्धावास ब्रह्महोक में उत्पन्न होता है और वहीं क्रमश्च: उच्च से उच्चतर अवस्थाओं को प्राप्त करता हुआ निर्वाण प्राप्त कर लेता है। इसी से अर्ध्व-स्रोत कहते हैं।

ऋजुभूत—िबनमें किसी प्रकार की कुटिलता नहीं है। स्रोतापन्न से लेकर अर्हत् तक का यह नाम है।

कायगता-स्मृति—अपने शरीर के विषय में स्मृति । यह शरीर, केश, रोम, नख, दाँत, त्वक्, मांस, स्नायु, अस्थि, अस्थिमजा, चूक्क, हृदय, यक्कत, क्लोमक, प्लीहा (= तिल्ली), फुफ्फुस, आँत, पतली आँत, उदरस्थ, पाखाना, पित्त, कफ, पीव, लोहू, पसीना, मेद (= वर), आँसू, चवीं, लार, पोटा, लिसका, मूत्र और मस्तक में मस्तिष्क—इन वत्तीस गन्दिगियों से मरा हुआ है। इन पर मनन करने से शरीर के प्रति वैराग्य उत्पन्न होता है स्नौर मुक्ति की ओर प्रचृत्ति होती है। इन पर मनन करके इनके विषय में सतत जागरूक रहने की कायगता-स्मृति कहते हैं।

क्षीणाश्रव—िनके चारों आश्रव श्वीण हो गये हों = अईत्। छत्तीसस्रोत—श्ठारह घातु बाह्य और अभ्यन्तर के मेद से छत्तीस। थेरी—स्यिवरा, वृद्ध मिश्रुणी।

नामरूप—व्यक्ति मानिषक और शारीरिक—इन दो अवस्थाओं का पुद्ध है, उन्हें नाम और रूप कहते हैं। यहाँ जो कुछ स्कूम-पुद्ध है, वह सब नाम है और जो स्थूल है, वह सब रूप। वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान— यह नाम की चार अवस्था है और शेष रूप। इस प्रकार व्यक्ति की अवस्थाओं के साधारणतः पाँच पुद्ध दीख पड़ते हैं, उन्हें ही 'पुञ्च स्कन्ध' भी कहते हैं।

निर्वाण—परम मुख मोश्व (= मुक्ति ) का ही नाम निर्वाण है। राग, द्वेष, मोह का क्षय ही निर्वाण है। विस्तारपूर्वक जानने के लिए देखी मेरा "चार आर्य सत्य" नामक ग्रन्थ।

पञ्चरकन्ध—देखो, 'नामरूप'

प्रतिसम्भिद्।—इसका शाब्दिक अर्थ है प्रमेद । जो यहाँ ज्ञानप्रमेद के अर्थ में प्रयुक्त है। यह चार प्रकार की होती है—(१) अर्थ प्रतिसम्भिदा (२) घम-प्रतिसम्भिदा (३) निरुक्ति प्रतिसमिदा और (४) प्रतिमान प्रतिसम्भिदा । नाना अर्थों का उसके लक्षण-विभावन आदि करने में समर्थ अर्थ-प्रभेद में लगा हुआ ज्ञान अर्थ-प्रतिसम्भिदा है। ऐसे ही घर्म, निषक्ति (= व्याकरण) और प्रतिमान को भी जानना चाहिये।

प्रातिसोक्ष-भगवान् ने भिक्षुओं को जिन नियमों का पालन करने को आदेश दिया है, उन्हीं के संग्रह की प्रातिमोश्व (= पातिमोक्ख ) कहते हैं। डन नियमों का पालन करना प्रत्येक भिक्षु का परम कर्त्तव्य है।

पाँच नीवरण-कामच्छन्द, व्यापार, स्त्यान-मृद्ध, औद्धात्य-कोकृत्य और विचिकित्सा-यह पाँच नीवरण है। जब तक यह बातें रहती है, तब तक समाधि का लाभ नहीं हो सकता। इसी से इन्हें नीवरण (चित्त का दक्कन) कहते हैं।

मार-यह तीन प्रकार के होते हैं-(१) क्लेश मार (२) मृत्यु या मरण मार और (३) देवपुत्र मार । लोभ, द्रेष, मोह, मान, दृष्टि, विचिकित्सा, स्त्यान भौद्धात्य, अही, अन्-अपत्रपा (= असकात्त) ते दश क्लेश हैं। इन्हीं को क्लेश-मार कहते हैं। जिस समय और जिस हेतु से आदमी की मृत्यु होती है, उसे मरणमार कहते हैं। देवपुत्र मार कामावचर के छठें देवलोक पर निर्मित वशवर्ती में रहता है, द्रोही राजकुमार की भाँति वहाँ एक प्रादेशिक शासक होता है, इससे सब डरा करते है, क्योंकि यह कुशल-कर्मों का विरोधी है, अधिकांश मारदेवपुत्र च्युत होकर नरक में पड़ते हैं। दूषी आदि मारों की द्भगति यहाँ द्रष्टव्य है।

सारी-इसे आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग कहते हैं, जो ये हैं-(१) सम्यक् हिष्ट (२) सम्यक् संकल्प (३) सम्यक् वाणी (४) सम्यक् कर्मान्त (५) सम्यक् आजीव (६) सम्यक् व्यायाम (७) सम्यक् स्मृति और (८) सम्यक् समाधि इनमें पहले दो ज्ञान सम्बन्धी प्रज्ञा हैं, बीच के चार अचार सम्बन्धी शील

हैं और अन्तिम दो योण सम्भन्धी समाधि हैं।

मार्ग-फल - यह आठ होते हैं - चार मार्ग और चार फल । जैसे - (१) स्रोतापित्त मार्ग (२) स्रोतापित्त-फल (३ सकुदागामी-मार्ग (४) सकुदागामी फल (५) अर्हत् मार्ग और (८) अर्हत् फल ।

सिथ्या-दृष्टि—आत्मा में विश्वास करना तथा किसी भी पदार्थ को नित्य और सुख करके मानना । शाश्वत दृष्टि और उच्छेद-दृष्टि के साथ ६२ प्रकार की दृष्टियाँ मिथ्या दृष्टि हैं।

शाइवत और उच्छेद दृष्टि—मारने के बाद क्टस्य वही स्थिर आत्माः = जीव एक शरीर से निकल कर दूसरे में प्रवेश करता है—ऐसी मिथ्या धारणा को शास्वत दृष्टि कहते हैं और मरने के बाद व्यक्तित्व का लंग हो जाता है, वह नहीं रहता — ऐसी मिथ्या धारणा को उच्छेद दृष्टि कहते हैं। इन दोनों अन्तों को छोड़, बौद्ध दशन मध्य का मार्ग बताता है। यह कि, चित्त की संतित प्रतीत्यसमुत्पन्न हो एक योनि से दूसरी योनि में प्रवाहित होती है। जिस प्रकार पहले पहर की प्रदीप शिखा दूसरे पहर में बिल्कुल वही नहीं रहती है और न अत्यन्त मिन्न हो जाती है, उसी तरह जनमने बाला न तो बिल्कुल वही है और न मिन्न; किन्तु उसकर दातत्व्य संतिगत है।

श्रूत्य और अनिमत्त—समाधिस्य हो योगी जब सत्ता मात्र के अनित्य दुःख, अनात्म स्वरूप का साक्षात्कार कर छेता है, तब उसकी तृष्णाः नष्ट हो जाती है और वह शरीर त्याग के बाद फिर जन्म प्रहण नहीं करता। यही अहत् का पद है। निर्वाण तो एक ही है, किन्तु प्राप्त करने के मार्ग के मेद से इसके तीन नाम हैं। जिस योनि में अनात्म का साक्षात्कार करके तृष्णा का प्रहाण किया है, उसके इम निर्वाण को 'श्रूत्य' कहते हैं। जिसने अनित्य का साक्षात्कार करके तृष्णा का प्रहाण किया, उसके इस निर्वाण को 'अनिमित्त' तथा जिसने दुःख का साक्षात्कार करके तृष्णा का प्रहाण किया है, उसके इस निर्वाण को 'अप्रणिहित' कहते हैं।

होक्स्य — अर्हत् पद को नहीं प्राप्त हुए स्रोतापन्न, सक्कदागामी, अनागामी और अर्हत्व मार्ग शैस्य कहे जाते हैं, क्योंकि अभी उन्हें सीखना है।

श्रामणेर—भिक्षु होने का उम्मेदवार बौद्ध श्रमण, जिसे मिक्षु-संघ ने अभी उपसम्पन्न नहीं किया है।

संयोजन—सत्काम-दृष्टि, विचिकित्सा, श्रीक्ष्व्रतपरामर्श, कामराग, कपराग, अक्षपराग, प्रतिष्ठ, मान, औद्धत्य और अविद्या—ये दस संयोजन हैं। जब तक प्राणी इससे बँघा रहता है, तब तक आवागमन के चक्र से नहीं छूटता।

समथ-विपच्यना—पाँच नीवरणों को दूर करके जो समाधि प्राप्त होती है, उसे 'समथ समाधि' कहते हैं और अनित्य, अनातम, दुःख का विचार कर जो संयोजनों का प्रहाण करता है, उसे 'विपश्यना समाधि' कहते हैं। पहले को लौकिक और दूसरे को लोकोत्तर समाधि भी कहते हैं। सम्बोध्यङ्ग—स्मृति, धर्म-विचय, वीर्य, प्रीती, प्रश्नव्य, समाधि और उपक्षा—ये सात सम्बोध्यङ्ग हैं। इन सातों को सिद्ध करके ही कोई परम-ग्रान का लाम कर सकता है। सम्बोधि (=ज्ञान) का अङ्ग होने से ही हहें सम्बोध्यज्ञ कहते हैं।

विश्लेष
९७ वी गाया दो अर्थ वाली है। इसका शान्दिक अर्थ इस प्रकार है—
"जो अद्वाहीन अकृतज्ञ, सेंघ मारने वाला, अवकाशहीन, निराश है, वही
उत्तम पुरुष है।" किन्तु जो यथार्थ अर्थ है वह गाया के साय दिया गया है।

मिलाओ—

गाथां १०९: मनु, २, १११ अभिवादनशीलस्य नित्यं दृद्धोपसेविनः । चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम् ।

गाथा १२९: हितोपदेश १, २ प्राणा यथाऽऽत्मनोऽभीष्टा भूतानामपि ते तथा। आत्मौपम्येन भूतेषु दयां दुर्वन्ति साधवः॥ गाथा १३१: मनु, ५, ४५

यौऽहिंसकानि भूतानि हिनस्त्यात्मसुखेच्छया।
स जीवंश्र मृतश्रेव न क्वचित्सुखमेधते।।
महाभारत—
अहिंसकानि भूतानि दण्डेन विनिहन्ति यः।
आत्मनः सुखमिच्छन् स प्रेत्य नैव सुखो भवेत्।।
गाथा १६०: भगवदुगोता ६. ५

उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसाद्येत्। आत्मैव ह्यात्मनो वन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः।। गाथा २६०: मनु, २

न तेन शृद्धो भवति येनास्य पिलतं शिरः। गाथा २८: योगभाष्य १, ४७

> प्रज्ञाप्रासादमारुखाऽशोच्यः शोचतो जनान् । भूमिष्ठानिघ शैलस्थः सर्वान् प्रज्ञोतुपश्यति ॥

## गाथा-सूची

| अ                    | 11 3     | अनवडित चित्तस्य    | ۶,          |
|----------------------|----------|--------------------|-------------|
| अक्क्सं              | २६,२६    | अनवस्युतिवत्तस्य   | 2,0         |
| अकतं दुक्ततं         | 3,55     | अनिक्साबी कासावं   | ?,9         |
| अक्रोच्छि मं         | 2,83     | अनुपुञ्चेन मेघावी  | १८,५        |
| अक्षोघनं वतवन्तं     | 24,16    | अनुपवादो अनुपघातो  | 88,0        |
| अक्रोधेन जिने        | ₹७,३     | अनेकचाति संसारं    | 29,6        |
| अचरित्वा ब्रह्मचरियं | ११,१०,११ | अन्धभूतो अयं       | २३,८        |
| अक्षोसं बघवनधं       | २६,१७    | अपि दिब्बे         | 28,5        |
| अचिरं वतयं           | ₹, ९     | अपुडालामो च        | 27,4        |
| अझा हि लाभुपनिसा     | ५,१६     | अप्पका ते          | <b>4,20</b> |
| अहीनं नगरं           | 22,4     | अप्पमत्तो अयं      | 8,83        |
| अत्तदत्थं            | 22,20    | अप्पमत्तो पमत्तेषु | 3,5         |
| अत्तना चोद-          | 24,00    | अप्पमादरता होय     | २३,८        |
| अत्तनाव कतं          | 97,4     | अप्यमाद्रतो मिक्लू | 7,88,82     |
| अत्तनाव कत पापं      | १२,५     | अप्पमादेन मघवा     | 7,20        |
| अत्तानञ्चे तथा       | १२,३     | अपामादोमतं         | 7,8         |
| अत्तामञ्चे पियं      | 12,8     | अप्पम्मि चे सहितं  | 2,70        |
| न्यत्तानमेव पठयं     | १२,२     | अपलामोपि चे        | 74,0        |
| अत्ता हवे जितं       | 6.4      | अप्पस्सुता         | 2,9         |
| अता हि अत्तनो        | २५,२१    | व्यमये च मय        | 27,82       |
| अत्ता हि अत्तनो      | 18,8     | अभित्थरेय          | 8,3         |
| अत्यम्हि जातम्हि     | ₹₹,!२    | अभिवादनशी हिस्स    | ٥,٤٠        |
| अय पापानि            | 20,6     | अभूतवादी निरयं     | २२,१        |
| अथवस्स अगारानि       | १०,१२    | अयसा व मलं         | १८,६        |

|                      | 96.0     | e                    |               |
|----------------------|----------|----------------------|---------------|
| व्ययोगे युद्ध-       | १६,९     |                      | 20 93:        |
| अल्ङ्कतो चेपि        | 80,88    | उन्छिन्द सिनेह       | २०,१३:        |
| अलिता ते             | २२,११    | उद्यानकालभ्डि        | 30,6          |
| अवज्जे वज्ज-         | १२,१३    | ज्डानवतो सतिमतो      | २,४           |
| अविरुद्धं विरुद्धेसु | २६,२४    | <b>ब</b> हानेन       | 7,4           |
| <b>अस</b> न्सायमला   | 16,0     | <b>उत्ति</b> डे      | १३,२          |
| असतं भावन            | 4,88     | उदकं हि              | ६,५,१०.       |
| असंसह                | 7,77     | उपनीतवयो             | १८,३          |
| असारे सारमतिनो       | 8,88     | <b>उट्पु</b> ज्जन्ति | 18,7"         |
| असाहसेन घम्मेन       | 89,7     | डसमं पवरं            | २६,४०         |
| असुभानुपस्सि         | 2,6      | ष                    |               |
| अस्सद्धो अकतञ्जू     | ک,و      | एकधम्मं              | १३,१०         |
| अस्सो यया मद्रो      | १०,१६    | एकस्स चरितं          | २३,११-        |
| अइ नागो व            | २३,१     | एकासनं एकसेय्यं      | २१,१६         |
| अहिंसका ये           | 20,4     | एतं खो सरणं          | 18,18         |
| वा                   | 100      | एतं दल्हं            | १४,१३         |
|                      |          | प्तमत्यवसं           | 20,80         |
| आकारे च परं          | १८,२०,२१ | एतं विसेसतो          | 27,86-        |
| <b>आ</b> रोग्यपरभा   | 14,6     | एतं हि तुम्हे        | ₹0,₹.         |
| आसा यस्स             | २६,२८    | एथ पर सथिमं          | १३,५          |
| £                    |          | एवम्भो पुरिस         | 16,18         |
| इदं पुरे             | २३,७     | एवं संकारभूते        | 8,84          |
| इघतप्पति             | 2,20     | एसोव मग्गो           | 20,2          |
| इंघनन्दति            | 25,8     | ओ                    | - 3           |
| इचमोदति              | १,१६     | ओपदेय्य              | <b>4,</b> 2'  |
| इचवस्सं              | २०,१४    | <b>45</b>            | 1 12          |
| इंबसोचित             | 2,24     | कण्हं धममं           | <b>६,१२</b> : |

| क्यिरञ्चे      |   |        |                    |                        |
|----------------|---|--------|--------------------|------------------------|
|                |   | ٤,٤    | चिरप्पवासिं        | 4,89                   |
| कामतो जायते    |   | १६,७   | चुति यो वेदि       | 75,30-                 |
| कायपकोपं       |   | १७,११  |                    | ₹ .                    |
| कायेन संवरो    |   | २५,२   | <b>छ</b> न्दबातो   | १६,१०                  |
| कायेन संवुता   |   | 80,88  | छिन्द सोतं         | २६,१                   |
| कासावकण्डा     |   | 77,7   | <b>छे</b> त्वानिंद | ₹₹,;€                  |
| किच्छो मनुस्स- |   | 88,8   |                    | ब                      |
| किं ते जयहि    |   | र्६,१२ | जयं वेरं पसवति     | १५,५                   |
| कुम्भुपमं      |   | 1,4    | निघच्छा परमा       | 84,0                   |
| कुसो यथा       |   | २२,६   | जीरन्ति वे राज-    | ११,६:                  |
| को इमं पठविं   |   | 8,8    |                    | झ                      |
| को घं जहे      |   | 10,2   | झाय भिक्ख          | २५,१२                  |
|                | न | 1,00   | शायिं विरज         | 74,4                   |
| खन्ती परमं तपो |   | १४,६   |                    | त                      |
|                | ग |        | तञ्च कम्मं         | 4,8.                   |
| गतिंद्धनो      |   | ७,१    | तण्हाय जायते       | १६,८:                  |
| गव्भमेके       |   | 9,22   | ततो मङा            | 86,8.                  |
| गम्भीरञ्च      |   | २६,२१  | तत्राभिरति         | ६,१३                   |
| गहकारक         |   | 2,59   | तत्रायमादि-        | २५,१६                  |
| गामे वा यदि    |   | 9,9    | तथेव कत-           | १६,१२                  |
|                | 9 |        | तं पुत्त-पसु       | 70,84                  |
| चक्खुना        |   | २५,१   | तं वो वदामि        | 58,8                   |
| चतारि ठानानि   |   | 27,8   | तसिनाय पुरक्ख      | वा २४,१०९              |
| चन्दनं तगरं    |   | 8,80   | तस्मा पियं         | १६,३                   |
| चन्द्रव विम्ल  |   | २६,३१  | तस्मा हि घीरं      | १५,१२                  |
| चरखे नाचि-     |   | 4,2    | तिणदोसानि          | <b>२४,२६,२४,२</b> ४,२३ |
| चरन्ति बाळा    |   | 4,6    | तुम्हेंहि किच्चं   | . 40'A.                |
|                |   | .,     |                    |                        |

| ते झायिनो      |     | ₹,₹     | न जटाहि         | २६,११ |
|----------------|-----|---------|-----------------|-------|
| ते तादिसे      |     | १४,१८   | न तं कम्मं      | 4,6   |
| तेसं सम्पन्न-  |     | 8,88    | न तं दल्लं      | २४,१२ |
|                | ह   |         | न तं माता       | ३,११  |
| ददन्ति वे      |     | १८,१५   | न तावता         | 50,8  |
| दन्तं नयन्ति   |     | २३,२    | न तेन अरियो     | १९,१५ |
| दिवा तपति      |     | २६,५    | न तेन थेरो      | १९,५  |
| दिसो दिसं      |     | 3,80    | न तेन पण्डितो   | 89,3  |
| दोघा जागरतो    |     | 4,8     | न तेन भिक्खू    | १९,११ |
| दुक्खं         |     | १४,१३   | न तेन होति      | 88,8  |
| दुनिगहस्य      |     | ₹,₹     | नित्य झानं      | २४,१३ |
| दुप्पञ्चल्जं   |     | २१,१३   | नित्थ राग       | १५,६  |
| . दुल्लमो      |     | १४,१५   | नित्य राग       | १८,१७ |
| दूरंगमं        |     | 9,4     | न नगा-          | १०,१३ |
| दूरं सन्तो     |     | 21,14   | न परेसं         | 8,9   |
|                | घ   |         | न पुष्फगन्धो    | 8,88  |
| घनपालको        |     | २३,५    | न ब्राह्मणस्स-  | २६,७  |
| धममं चरे       |     | 22,2    | न ब्राह्मणस्से- | २६,८  |
| घम्मपीती       |     | ६,४     | न भने           | 6,3   |
| घम्मरामो       |     | 2.4     | न मुण्डकेन      | 29,5  |
| -11-2          | न   |         | न मीनेन         | 28,23 |
| न अत्तहेत्     |     | ६,९     | न वास्करण       | 19,6  |
| न अन्ति छिक्खे |     | ९,१२,१३ | न वे कदरिया     | १३,११ |
| न कहापण-       |     | १४,८    | न सन्ति युत्ता  | 70,85 |
| -नगरं यथा      |     | 22,20   | न सीलब्बत-      | 19,25 |
| न चाहं         | 277 | १६,१४   | न हि एतैति      | 77,8  |
| न चाहु         |     | 10,5    | न हि पापं       | 4,87  |

| न हि वेरेन      |      | ५ पामाज     | बहलो              | २५,२२  |
|-----------------|------|-------------|-------------------|--------|
| निडं गतो        | 88,8 |             |                   | १६,४   |
| निघाय दण्डं     | 26,  |             |                   | 9,7    |
| निघीनं व        | Ę    |             |                   | 4,3    |
| नेक्ख           | 20,  |             |                   | २६,४१  |
| नेतं खो सरणं    | 28,  |             |                   | 28,26  |
| नेव देवो        | . 6  |             |                   | १६,५   |
| नो च लमेय       | ₹₹,  |             |                   | 20,0.  |
|                 | प    |             | 45                |        |
| पञ्च छिन्दे     | २४,  | ११ फन्दनं न | वपलं              | ₹, 8.  |
| पटिसन्थार-      | २४,  |             | नेक्खम्म          | 29,20- |
| पठवीसमो         | · ·  | ६ फेणूपमं   |                   | 8,3    |
| पण्डुपछास्रो    | 86   |             | व                 |        |
| पथव्या एकरज्जेन | १३,  |             | चे                | . 2,29 |
| पमादमनु-        |      | १,६ बहुं वे |                   | 28,20  |
| पमादमप्पमादेन   |      |             | गतचारी            | १५,११  |
| वरदुक्खूपदादेन  |      | १,२ बहित    |                   | ₹,     |
| परवजानुपस्सि    | 26,  |             | भ                 |        |
| परिजिण्गमिदं    |      | १,३ भद्रोपि |                   | 9,8    |
| परे च न         |      | १,६         | म                 |        |
| प्विवेकरसं      |      |             | <b>।</b> हिंदु को | 20,8   |
| पंसुक्लघरं      |      |             | र्षपरिचागा        | 28,8   |
| पस्सचित्र कर्त  |      |             | मञ्जति            | 4,8    |
| पाणिम्हि जे     |      |             | स्स पमत्त-        | 28;8   |
| पापञ्च पुरिसो   |      | ९,२ मनोष    | _                 | 20,23  |
| पापानि परि-     |      |             | पुब्बङ्गमा        | 2,23   |
| पापानि वस्सति   |      |             | कत्त—             | ४,१५   |
| पापान परवात     |      | 1) 444      | 11.41             | 4114   |

| <b>महिरियया</b>   | 2,58       | यथा बुब्बूळकं      | 83'8  |
|-------------------|------------|--------------------|-------|
| मातरं पितरं       | ₹१,४,₹     | यथा संकार          | ४,१म  |
| -मापमाद-          | २,७        | यथा द्वयेसु        | २६,२  |
| मा पियेहि         | १६;२       | यम्हा धम्मं        | २६,१० |
| मावमञ्जेथ पाप-    | ९,६        | यं हि किञ्चं       | २१,३  |
| मावमञ्जेय पु-     | 9,0        | यम्हि सच्चं च      | 89,8  |
| मा बोच फर्सं      | १०,४       | यहस अञ्चन्त        | १२,६  |
| मासे मासे कुसगीन  | ४,११       | यस्स कायेन         | २६,९  |
| मासे मासे अहस्सेन | 6,0        | यस्सगतिं           | २६,३८ |
| मिद्धी यथा        | २३,६       | यस्य चेत समुन्छिनं | 2,28  |
| मुञ्जपुरे         | 21,84      | यस्स चेत समुच्छिनं | १८, ६ |
| सुहूत्तमपि        | ४,६        | यस्त छत्तिंसती     | २४,६  |
| मेत्ताविहारी      | २४,९       | यस्स जालिनी        | १४,२  |
| य                 |            | यस्य जितं          | 88,8  |
| यं एसा सहती       | २४,२       | यस्स पापं          | 9,59  |
| यं किञ्च यिष्ठं   | 2,5        | यस्स पारं अपारं    | २६,३  |
| यं किञ्चि सिथिलं  | 22,0       | यस्स पुरे च        | २६,३९ |
| यञ्चे विख         | 80,8       | यस्स रागो च        | १६,२५ |
| यतो यतो           | २४,१४      | यस्त्राख्या न      | २५,२९ |
| यथागारं दुच्छनं   | 7,23       | यस्तसासवा          | 7,0   |
| यथागारं सुच्छन्नं | 8,28       | यस्सिन्द्रयाणि     | 4,4   |
| यथागारं दण्डेन    | 20,0       | यानिमानि           | 81,8  |
| यथापि पुष्कं      | : 6,80     | यावजीवम्पि         | ५,५   |
| यथापि भमरो        | ४,६        | यावदेव अनत्थाय     | ४,१३  |
| ययापि मूछे        | 28,2       | याव हि वना         | २०,१२ |
| यथापि रहदो        | <b>8,9</b> | ये च खो            | £, ,  |
| यथापि विचरं       | 8,0,8      | ये ज्ञानपसुता      | 18,2  |
|                   |            |                    |       |

| चे रागरता       | 28,88  | यो सासनं          | १२,८३ |
|-----------------|--------|-------------------|-------|
| येतं च सुसमा—   | 28,8   | यो इवे दहरो       | २५,२३ |
| येसं सनिचयी     | 6,3    |                   |       |
| येसं सम्बोधि    | ६,१४   | रतिया जायते       | १६,६  |
| यो अप्पदुहस्स   | 9,80   | रमणीयानि अरण्ञानि | 6,80  |
| यो इयं पलिपर्थं | २६,३२  | राजतो वा          | १०,११ |
| योगा वे जायती   | 20,80  | व                 |       |
| यो च गाया-      | 6,3    | वची पकोपं         | १७,१२ |
| यो च पुज्वे     | 23,5   | वज्जञ्च वज्जतो    | 27,88 |
| यो च बुद्धञ्च   | १४,१२  | वनं छिन्दय        | 20,88 |
| यो च वन्तकसाव—  | 8,80.  | वरं अस्ततरा       | २३,३  |
| यो च वस्ससतं    | 6,6    | वस्सिका विय       | 74,86 |
| यो च समेति      | 79,80  | वाचानुरक्खी       | 70,8  |
| यो चेतं सहती    | ₹४,३   | वाणिजो'व          | 3,8   |
| यो दण्डेन       | , 20,9 | वारिबो'व          | ₹,२   |
| यो दुक्खस्स     | २६,२०  | वितक्कपमियतस्य    | २४,१६ |
| योघ कामे        | २६,३३  | वितक्कूपसमे च     | 28,80 |
| योध तण्हं       | २६,३४  | वीततण्हो अनादानो  | 78,89 |
| योघ दीघ         | २६,२७  | वेदनं फरसं -      | १०,१० |
| योघ पुझं        | २६,३०  | स                 |       |
| योघ पुञ्जं      | 29,22  | सचे नेरेसि        | १०,६  |
| ्रे यो निब्बनयो | 28,88  | सचे हमेथ          | २६,९  |
| यो पाणमतिपातेति | १८, १२ | सच्चं मणे         | 80,8  |
| यो बालो         | 4,8    | सदा जागरमानानं    | १७,६  |
| यो मुख          | 24,8   | सद्धो सीलेन       | 28,88 |
| ्रो वे उप्पतितं | १७,२   | सन्तकायो          | 24,88 |
| यो सहस्स-       | 6,8    | सन्त तस्स         | ٥,٠   |
|                 |        |                   |       |

|                      |        |                    | 94 95   |
|----------------------|--------|--------------------|---------|
| सब्बत्य वे           | ६,८    | सुखो बुद्धानं      | १४,१६-  |
| सब्दानं              | २४,२१  | <b>सु</b> बीवं     | १८,१०   |
| सब्बपापस्स           | १४,५   | <b>मु</b> ञ्जागारं | ६५,१४   |
| सब्दसंयोजनं          | 24,84  | सुदस्स वरुचं       | १८,१८   |
| सब्बंधी नाम —        | 24,6   | सुदुइसं            | 3,8     |
| सब्बामिभू            | 28,20  | सुप्पबुद्धं        | २१,७−१२ |
| सब्बे तसन्ति         | १०,१,२ | सुभानुपरिंस        | १,७.    |
| सब्बेधम्मा           | 20,0   | सुरामेरयपानं       | १८,१३   |
| सब्बे सङ्खारा अनिचा  | 20,4   | सुसुखं वत          | 84,88   |
|                      | २०,६   | सेखो पथवि          | 8,3     |
| सब्दे सङ्घारा दुक्खा | २४,८   | सेय्यो अयो-        | ₹२,३    |
| सारतानि              |        |                    |         |
| सलामं                | २५,६   | सेलो यथा           | ६,६     |
| सवन्ति सब्द-         | २४,७   | सो कराइ            | १८,२,२४ |
| सहस्सम्पि चे गाथा    | 6,2    |                    | _       |
| सहस्सम्पि चे गाया    | 6,8    |                    | ह       |
| साधु दस्तन-          | 24,20  | इत्यसञ्चतो         | २५,३    |
| सारञ्च               | 2,22   | इनन्ति भोगा        | २४,२२   |
| सिञ्च भिक्खु         | 24,80  | इंसादिच-           | 2,59    |
| सीळदस्यन-            | १६,९   | इत्वा मानुसकं      | २६,३४   |
| सुकरानि              | 87,0   | हित्वा गतिं        | २६,१६   |
| <b>सु</b> खकामानि    | 80,3,8 | हिरीनिसेघो         | 20,24   |
| सुख याव              | 23,28  | हिरीमता च          | 26,22   |
| मुखा मत्तेय्यता      | २३,१३  | हीनं घममं          | १३,१    |
| 201 1111111          | ,,,,,  | 4                  | 1211    |









# राष्ट्रीय-गान

जन-गण-मन अधिनायक जय है मारत-माग्यविवाता।। पंजाब सिन्धु गुजरात मराठा द्राविङ् उत्कल बंग। बिन्ध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलि तरंग।। तव शुभ नामे जागे, तब शुभ आशिष मागे, गाहे तव जय गाथा। जन-गण-भंगलदायक जय हे मारत-माग्य-विधाता॥ जय है, जय है, जय है, जय जय जय जय है।।

पुस्तक प्राप्तिस्थानम्

# भारटर खेलाढीलाल संकटा प्रसाद

संस्कृत पुस्तकाल्य पो० बा० नं० द७

कचौड़ी गली, वाराणसी।